## श्रीशिवमहापुराण [पूर्वार्ध]—एक सिंहावलोकन 💵

ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय

च॥

कल्याण एवं सुखके मूल स्रोत भगवान् सदाशिवको

नमस्कार है। कल्याणका विस्तार करनेवाले तथा सुखका

विस्तार करनेवाले भगवान् शिवको नमस्कार है।

मंगलस्वरूप और मंगलमयताकी सीमा भगवान् शिवको

नमस्कार है।

पुराणोंमें शिवमहापुराणका अत्यन्त महिमामय स्थान

है। पुराणोंकी परिगणनामें वेदतुल्य, पवित्र और सभी 🖡

#### माहात्म्य

किया-हे सूतजी! सदाचार, भगवद्भक्ति और विवेककी वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारोंका निवारण करते हैं ? आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइये, जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो और वह साधन

ऐसा हो, जिसके अनुष्ठानसे शीघ्र ही अन्त:करणकी विशेष शुद्धि हो जाय तथा निर्मल चित्तवाले पुरुषको सदाके लिये शिवपदकी प्राप्ति हो जाय। सूतजीने कहा—

भक्ति आदिको बढानेवाला तथा भगवान् शिवको सन्तृष्ट करनेवाला उत्तम शिवपुराण कालरूपी सर्पसे प्राप्त

मुनिश्रेष्ठ शौनक! सम्पूर्ण शास्त्रोंके सिद्धान्तसे समन्वित,

महात्रासका भी विनाश करनेवाला है। हे मुने! पूर्वकालमें शिवजीने इसे कहा था, गुरुदेव व्यासजीने सनत्कुमार

मुनिका उपदेश पाकर कलियुगके प्राणियोंके कल्याणके लिये बडे आदरसे संक्षेपमें इस पुराणका प्रतिपादन किया। इसे भगवान् शिवका वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिये तथा

सब प्रकारसे इसका सेवन करना चाहिये। इसके पठन, पाठन और श्रवणसे शिवभक्ति पाकर

मनुष्य शीघ्र ही शिवपदको प्राप्त कर लेता है। इस

शिवपुराणको सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता

आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र भृतभावन भगवान् सदाशिवकी महिमाका प्रतिपादन किया गया है। इस पुराणमें परब्रह्म परमात्माकी सदाशिवरूपमें उपासनाका

लक्षणोंसे युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रन्थरत्नके

वर्णन है। भगवान् सदाशिवकी लीलाएँ अनन्त हैं, उनकी लीला-कथाओं तथा उनकी महिमाका वर्णन

ही इस ग्रन्थका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक् अवगाहनसे साधकों-भक्तोंका मन महादेवके पदपद्मपरागका भ्रमर बनकर मृक्तिमार्गका पथिक बन

जाता है।

शिवलोकको प्राप्त कर लेता है।

एक बार श्रीशौनकजीने महाज्ञानी सूतजीसे निवेदन शिवपुराणका श्रवण और भगवान् शंकरके नामका

संकीर्तन-दोनों ही मनुष्योंको कल्पवृक्षके समान सम्यक् फल देनेवाले हैं, इसमें सन्देह नहीं है-

प्राणश्रवणं शम्भोर्नामसङ्घीर्तनं कल्पद्रमफलं सम्यङ् मनुष्याणां न संशयः॥

यह शिवपुराण चौबीस हजार श्लोकोंसे युक्त है, इसमें सात संहिताएँ हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह भक्ति,

ज्ञान और वैराग्यसे भलीभाँति सम्पन्न हो बड़े आदरसे

इसका श्रवण करे। जिस घरमें इस शिवपुराणकी कथा होती है, वह घर तीर्थरूप ही है, उसमें निवास

करनेवालोंके पाप यह नष्ट कर देता है।

सूतजी शिवपुराणकी महिमाका वर्णन करते हुए पुराने इतिहासका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नामके एक ब्राह्मणका है, जो वेश्यागामी

एवं दुष्ट था तथा दुसरा उदाहरण चंचुला नामकी एक स्त्री एवं बिन्दुग नामके उसके पतिका है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिवपुराणकी कथाके

श्रवणके प्रभावसे इन सबका उद्धार हो जाता है और

इन्हें शिवपदकी प्राप्ति हो जाती है। शिवपुराणके श्रवणकी विधि

है तथा बड़े-बड़े उत्कृष्ट भोगोंका भोग करके अन्तमें शौनकजीके पूछनेपर सूतजी शिवपुराणके श्रवणकी

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* सरलचित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलनेवाला तथा उदार विधिका वर्णन करते हुए कहते हैं— शिवपुराणको सुननेके प्राय: सभी अधिकारी हैं, मनवाला होना चाहिये। शिव-उपासकके अतिरिक्त गणेशभक्त, शाक्त, सूर्योपासक, कथावाचकके लिये संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव-आराधनामें वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र— तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व-चारों वर्णोंके स्त्री-पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, शक्तिसे सम्पन्न होना उत्तम माना गया है। व्यासके संन्यासी-ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भावसे आसनपर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जबतक कथा कथा-श्रवण कर सकते हैं, किंतु जो लोग विष्णु और समाप्त न हो जाय, तबतक किसीको प्रणाम न करे। शिवमें भेददृष्टि रखते हैं, शिवभक्तिसे रहित हैं; पाखण्डी, इस तरह विधि-विधानका पालन करनेपर श्रीसम्पन्न शिवपुराण सम्पूर्ण फलको देनेवाला तथा भोग एवं हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं; परस्त्री, पराया धन तथा देवसम्पत्तिके हरणके लिये लुब्ध रहते हैं - वे कथा-मोक्षका दाता होता है। हे मुने! मैंने आपको शिवपुराणका श्रवणके अधिकारी नहीं हैं। श्रोताको चाहिये कि वह यह माहात्म्य जो सम्पूर्ण अभीष्टोंको देनेवाला है, बता ब्रह्मचर्यका पालन करे, पृथ्वीपर सोये, सत्य बोले, दिया। जो सदा भगवान् विश्वनाथका ध्यान करते हैं, जितेन्द्रिय रहे तथा कथाकी समाप्तितक पत्तलपर भोजन जिनकी वाणी शिवके गुणोंकी स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव-करे तथा लोभ एवं हिंसा आदिसे रहित हो और काम, जगत्में उन्हींका जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग-द्वेष, पाखण्ड एवं अहंकारको भी छोड़ दे। श्रोताको सदा विनयशील, संसार-सागरसे पार हो जाते हैं। विद्येश्वरसंहिता व्यासजी कहते हैं-जो धर्मका महान् क्षेत्र है, रहेंगे। वे अपनेको श्रेष्ठ कुलवाला मानकर चारों वर्णींसे जहाँ गंगा-यमुनाका संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोकका विपरीत व्यवहार करनेवाले, सभी वर्णींको भ्रष्ट करनेवाले मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयागमें महात्मा मुनियोंने एक होंगे। कलियुगकी स्त्रियाँ प्रायः सदाचारसे भ्रष्ट होंगी, विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया। उस ज्ञानयज्ञका पतिका अपमान करनेवाली होंगी। सास-ससुरसे द्रोह तथा मुनियोंका दर्शन करनेके लिये व्यासशिष्य महामुनि करनेवाली होंगी, किसीसे भय नहीं मानेंगी। सूतजी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओंने उनकी हे सूतजी! इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी विधिवत् स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया— है और जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया है, ऐसे हे सूतजी! इस समय हमें एक ही बात सुननेकी इच्छा लोगोंको इहलोक और परलोकमें उत्तम गति कैसे प्राप्त है, आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होनेपर भी आप उस होगी-इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। विषयका वर्णन करें। सूतजी बोले-हे साधु महात्माओ! आप सबने तीनों घोर कलियुग आनेपर मनुष्य पुण्यकर्मसे दूर रहेंगे, लोकोंका हित करनेवाली अच्छी बात पूछी है, मैं इस दुराचारमें फँस जायेंगे, सब-के-सब सत्यभाषणसे विमुख विषयका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदरपूर्वक सुनें। कल्याणप्राप्तिका उत्तम साधन—शिवपुराण हो जायेंगे, दूसरोंकी निन्दामें तत्पर होंगे, पराये धनको हड्प लेनेकी इच्छा करेंगे, उनका मन परायी स्त्रियोंमें सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, वह वेदान्तका सार-आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियोंकी हिंसा किया सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका समस्त पापोंसे उद्धार करेंगे। वे अपने शरीरको ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ करनेवाला है। वह परलोकमें परमार्थ वस्तुको देनेवाला नास्तिक तथा पशुबुद्धि रखनेवाले होंगे। माता-पितासे है, कलिकी कल्मषराशिका वह विनाशक है। उसमें भगवान् शिवके उत्तम यशका वर्णन है। हे ब्राह्मणो! धर्म, विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियोंकी सेवामें लगे

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूव                                  | र्ध ]—एक सिंहावलोकन * ३३                              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| **************************************                          |                                                       |
| अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थींको देनेवाले उस           |                                                       |
| पुराणका प्रभाव विस्तारको प्राप्त हो रहा है।                     | शंकरके पास कैलास पहुँचे और उन्हें अवगत कराया।         |
| हे विप्रवरो! उस सर्वोत्तम शिवपुराणके अध्यय                      | `                                                     |
| एवं श्रवणमात्रसे वे कलियुगके पापासक्त जीव श्रेष्ठतम             |                                                       |
| गतिको प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्प                  |                                                       |
| वाद-विवादमें फँस गये, तब वे सब-के-सब अपर्न                      | तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचिकत हो गये। ब्रह्मा-         |
| शंकाके समाधानके लिये सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पास गये            | । विष्णु दोनोंने इसकी ऊँचाई तथा जड़की सीमा देखनेका    |
| मुनिगणोंने कहा—हे भगवन्! परम साध्य क्या है औ                    | र विचार किया। विष्णु शूकरका रूप धारणकर इसकी           |
| उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैस                         | । जड़की खोजमें नीचेकी ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी   |
| होता है ?                                                       | हंसका रूप धारणकर उसका अन्त खोजनेके लिये               |
| ब्रह्माजी कहते हैं—शिवपदकी प्राप्ति ही साध्य है                 | , जपरकी ओर चल पड़े। पाताललोकको खोदकर बहुत             |
| उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसादसे जो नित्य                 | , दूरतक जानेपर भी विष्णुको उस अग्निस्तम्भका आधार      |
| नैमित्तिक आदि फलोंके प्रति नि:स्पृह होता है, वह                 | नहीं मिला। वे थक-हारकर रणभूमिमें वापस आ गये।          |
| साधक है। भगवान् शंकरका श्रवण, कीर्तन औ                          | दूसरी ओर ब्रह्माजीने आकाशमार्गसे जाते हुए मार्गमें एक |
| मनन—ये तीनों महत्तर साधन कहे गये हैं, ये तीनों ह                |                                                       |
| वेदसम्मत हैं।                                                   | केतकी पुष्पने ब्रह्माजीसे कहा—इस स्तम्भके आदिका       |
| सूतजी कहते हैं—हे शौनक! जो श्रवण, कीर्तः                        |                                                       |
| और मनन—इन तीनोंके अनुष्ठानमें समर्थ न हो, वह                    | •                                                     |
| भगवान् शंकरके लिंग या मूर्तिकी स्थापनाकर नित्य                  |                                                       |
| उसकी पूजा करके संसार-सागरसे पार हो सकता है                      |                                                       |
| ऋषिगणोंके यह पूछनेपर कि मूर्तिमें ही सर्वः                      | •                                                     |
| देवताओंकी पूजा होती हैं, परंतु भगवान् शिवकी पूज                 |                                                       |
| सब जगह मूर्तिमें और लिंगमें क्यों की जाती है?                   | विष्णुकी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर देवताओंके समक्ष    |
| सूतजी कहते हैं—एकमात्र भगवान् शिव ह                             |                                                       |
| ब्रह्मरूप होनेके कारण निराकार कहे गये हैं। रूपवा                |                                                       |
| होनेके कारण साकार भी हैं। निराकार होनेके कारण ह                 | `  ` ~ .                                              |
| उनकी पूजाका आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप                    |                                                       |
| हुआ है अर्थात् शिवलिंग शिवके निराकार स्वरूपक                    | •                                                     |
| प्रतीक है।                                                      | कहा—तुम दुष्ट हो, मेरी पूजामें उपस्थित तुम्हारा फूल   |
| भगवान् शिवके ज्योतिर्लिंगका प्राकट्य                            | मुझे प्रिय नहीं होगा। तदनन्तर भगवान् शंकर ब्रह्मा,    |
| एक समय शेषशायी भगवान् विष्णु अपनी पराशत्ति                      | ,                                                     |
| तथा पार्षदोंसे घिरे हुए शयन कर रहे थे, उसी समर                  |                                                       |
| ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजी वहाँ पधारे तथा विष्णुसे वात |                                                       |
| करते हुए वाद-विवाद करने लगे। वाद-विवाद इतना बढ                  |                                                       |
| गया कि उसने भयंकर युद्धका रूप धारण कर लिया। उस                  | ` \                                                   |
| 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m                         |                                                       |

| <b>३४</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                         | यः शङ्करः सर्वदुःखहा∗             [ श्रीशिवमहापुराण−     |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| **************************************                    |                                                          |  |
| सबसे पहले भगवान् शिवके मुखसे ओंकार (ॐ)                    | बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आन्तरिक ऐश्वर्य प्रदान        |  |
| प्रकट हुआ। यह मन्त्र शिवस्वरूप ही है। इसी प्रणवसे         | करते हैं, अत: आन्तरिक आनन्दकी प्राप्तिके लिये            |  |
| पंचाक्षर मन्त्रकी उत्पत्ति हुई है। प्रणवसे युक्त पंचाक्षर | शिवलिंगको माता-पिताका स्वरूप मानकर उसकी पूजा             |  |
| मन्त्र ( ॐ नमः शिवाय )-से सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि       | करनी चाहिये। भक्तिपूर्वक की गयी शिवपूजा मनुष्योंको       |  |
| होती है। इस मूल मन्त्रसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त    | पुनर्जन्मसे छुटकारा दिलाती है। शिवभक्तकी पूजासे          |  |
| होते हैं।                                                 | भगवान् शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवभक्त साक्षात्       |  |
| इसके अनन्तर सूतजी शिवलिंगकी स्थापना, उसके                 | शिवस्वरूप ही है, अत: उसकी सेवामें तत्पर रहना             |  |
| लक्षण और पूजनकी विधि तथा शिवपदकी प्राप्ति                 | चाहिये।                                                  |  |
| करानेवाले सत्कर्मींका वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक       | भगवान् शिवको अपनी आत्मा मानकर उनकी                       |  |
| काशी आदि मुक्तिक्षेत्रोंका वर्णन, विशेष कालमें विभिन्न    | पूजा करनी चाहिये। भगवान् शिवकी प्रदक्षिणा, नमस्कार       |  |
| नदियोंके जलमें स्नानके उत्तम फलका निर्देश तथा तीर्थोंमें  | और षोडशोपचार पूजन अत्यन्त फलदायी होता है। इस             |  |
| पापसे बचे रहनेकी चेतावनी भी दी गयी है। सदाचार,            | पृथ्वीपर ऐसा कोई पाप नहीं है, जो शिव-प्रदक्षिणासे        |  |
| शौचाचार, स्नान, भस्म-धारण, सन्ध्यावन्दन, प्रणवजप,         | नष्ट न हो सके। इसलिये प्रदक्षिणाका आश्रय लेकर            |  |
| गायत्रीजप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र          | सभी पापोंका नाश कर देना चाहिये।                          |  |
| आदिकी विधि एवं उसकी महिमाका वर्णन हुआ है।                 | लिंगार्चनका माहात्म्य                                    |  |
| सूतजी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्तिको सदा ज्ञानका          | इसके अनन्तर पार्थिव शिवलिंगके पूजनका                     |  |
| ही अभ्यास करना चाहिये। धर्मसे अर्थकी प्राप्ति होती        | माहात्म्य, पार्थिव लिंगके निर्माणकी विधि और              |  |
| है, अर्थसे भोग सुलभ होता है और उस भोगसे वैराग्यकी         | वेदमन्त्रोंद्वारा उसके पूजनकी विस्तृत एवं संक्षिप विधिका |  |
| प्राप्ति होती है। धर्मपूर्वक उपार्जित धनसे जो भोग प्राप्त | वर्णन किया गया है।                                       |  |
| होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्यका उदय होता             | चारों वेदोंमें लिंगार्चनसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।      |  |
| है। धर्मके विपरीत अधर्मसे उपार्जित धनद्वारा जो भोग        | केवल शिवलिंगकी पूजा होनेपर समस्त चराचर जगत्की            |  |
| प्राप्त होता है, उससे भोगोंके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती   | पूजा हो जाती है।                                         |  |
| है। ईश्वरार्पण बुद्धिसे यज्ञ–दान आदि कर्म करके मनुष्य     | रुद्राक्ष-धारणसे एक चौथाई, विभूति (भस्म)-                |  |
| मोक्षफलका भागी होता है।                                   | धारणसे आधा, मन्त्रजपसे तीन चौथाई और पूजासे पूर्ण         |  |
| शिवसपर्याका अनन्त फल                                      | फल प्राप्त होता है।                                      |  |
| भगवती उमा जगत्की माता हैं और भगवान्                       | सूतजी कहते हैं—प्रिय मुनीश्वरो! इस प्रकार मैंने          |  |
| सदाशिव जगत्के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस              | शिवकी आज्ञाके अनुसार उत्तम मुक्ति देनेवाली               |  |
| पुत्रपर इन दोनों माता–पिताकी कृपा नित्य अधिकाधिक          | विद्येश्वरसंहिता आपके समक्ष पूर्णरूपसे कह दी।            |  |
| रुद्रसंहिता (                                             | सष्टिखण्ड )                                              |  |
| व्यासजी कहते हैं—एक समयकी बात है,                         |                                                          |  |
| नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले शौनक आदि ऋषियोंने            | उनके विशेष चरित्रोंका वर्णन कीजिये। प्रभो! आप            |  |
| _                                                         |                                                          |  |
| सूतजीसे पूछा—हे सूतजी! हमने सुना है कि भगवान्।            | उमाके आविर्भाव तथा विवाहकी भी कथा कहें;                  |  |
| शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान् दयालु हैं,        | विशेषतः उनके गृहस्थधर्मका तथा अन्य लीलाओंका भी           |  |
| इसलिये वे अपने भक्तोंका कष्ट नहीं देख सकते।               | वर्णन करें। निष्पाप सूतजी! हमारे प्रश्नके उत्तरमें ये सब |  |
| ष्रह्मा, Iवष्णु आर महश—य ताना दवता शिवक I                 | तिथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिये। सूतजी             |  |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध<br>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ | ]—एक सिंहावलोकन *<br><sub>फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| बोले—हे मुनीश्वरो! जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी                              | नारदजीकी प्रशंसा करते हुए भगवान् विष्णुने                            |
| प्रकार नारदजीने शिवरूपी भगवान् विष्णुसे प्रेरित होकर                         | कहा—आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान-                      |
| अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था।                                               | वैराग्यसे युक्त रहते हैं, फिर आपमें काम-विकार कैसे                   |
| ऋषिगणोंने सूतजीसे पुन: पूछा कि हे प्रभो! ब्रह्मा                             | आ सकता है ? विष्णुजीकी बात सुनकर नारदजी प्रसन्न                      |
| और नारदका यह महान् सुख देनेवाला संवाद कब हुआ                                 | होकर वहाँसे चले गये।                                                 |
| था, जिसमें संसारसे मुक्ति प्रदान करनेवाली शिवलीला                            | नारदजीके आगे जानेपर मार्गमें श्रीहरिने एक सुन्दर                     |
| वर्णित है, कृपाकर इसका वर्णन करें।                                           | नगरकी रचना की, जो अत्यन्त मनोहर एवं वैकुण्ठसे                        |
| नारदमोहकी कथा                                                                | अधिक रमणीय था, जिसमें शीलनिधि नामके एक                               |
| सूतजी बोले—एक समयकी बात है, नारदजीने                                         | राजाकी देवकन्याके समान सुन्दरी कन्या थी। नारदमुनि                    |
| तपस्याके लिये मनमें विचार किया तथा हिमालयकी एक                               | उस नगरको देखकर मोहित हो गये और शीलनिधिके                             |
| सुन्दर गुफामें तपस्यामें स्थित हो गये। उसी समय उनकी                          | द्वारपर गये। महाराज शीलनिधिने श्रीमती नामक अपनी                      |
| तपस्या देखकर देवराज इन्द्र संतप्त होने लगे और                                | सुन्दरी कन्याको वहाँ बुलाकर नारदजीके चरणोंमें प्रणाम                 |
| उन्होंने कामदेवसे वहाँ जाकर नारदजीकी तपस्याको भंग                            | करवाया और निवेदन किया—यह मेरी पुत्री है, अपने                        |
| करनेका आदेश दिया। कामदेवने अपनी सम्पूर्ण कलाओंसे                             | विवाहके निमित्त स्वयंवरमें जानेवाली है। महर्षे! आप                   |
| उनकी तपस्यामें विघ्न डालनेका प्रयत्न किया, परंतु वे                          | इसका भाग्य बताइये। नारदजी उस कन्याके शुभ                             |
| सफल नहीं हुए। महादेवजीके अनुग्रहसे कामदेवका गर्व                             | लक्षणोंको देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्याके                     |
| चूर हो गया। वास्तवमें महादेवजीकी कृपासे ही नारदमुनिपर                        | पिता राजासे उसके सुख–सौभाग्य तथा गुणोंकी विशेष                       |
| कामदेवका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।                                               | सराहना करते हुए वहाँसे विदा हो गये।                                  |
| पहले उसी आश्रममें भगवान् शिवने उत्तम तपस्या                                  | नारदजीके मनमें यह भाव आया कि किस प्रकार                              |
| की थी और वहीं उन्होंने कामदेवको भस्म कर डाला                                 | इस कन्यासे मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान् विष्णुके                  |
| था। उस समय रतिकी प्रार्थना एवं देवताओंकी याचना                               | पास जा पहुँचे और एकान्तमें विष्णुसे अपनी इच्छा                       |
| करनेपर भगवान् शंकरने कुछ समय व्यतीत होनेके बाद                               | व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना                        |
| कामदेवको जीवित होनेका वरदान दिया था।                                         | स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या मेरा वरण कर ले।                   |
| नारदजीको यह गर्व हो गया कि कामदेवपर मेरी                                     | भगवान् विष्णु बोले—मैं पूरी तरह तुम्हारा हित-साधन                    |
| विजय हुई। भगवान् शिवकी मायासे मोहित होनेके                                   | करूँगा। यह कहकर भगवान् विष्णुने नारदमुनिको मुख                       |
| कारण उन्हें यथार्थ बातका ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल                           | तो वानरका दे दिया तथा शेष अंगोंमें अपना–सा स्वरूप                    |
| कैलास पर्वतपर गये, वहाँ रुद्रदेवको उन्होंने कामदेवपर                         | देकर वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये। इस रहस्यसे अनभिज्ञ                  |
| अपनी विजयका वृत्तान्त सुनाया। यह सब सुनकर                                    | नारदजी स्वयंवरमें पहुँचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवरके               |
| भगवान् शंकरने नारदजीकी प्रशंसा करते हुए भगवान्                               | मध्य भागमें खड़ी होकर अपने मनके अनुरूप वरका                          |
| विष्णुके सामने इसकी चर्चा कदापि न करनेकी बात                                 | अन्वेषण करने लगी। नारदका वानर-सा मुख देखकर                           |
| कही, परंतु नारदजीके चित्तमें मदका अंकुर जम गया                               | वह कुपित हो गयी और उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर                            |
| था। इसलिये नारदजीने वहाँसे विष्णुलोक जाकर भगवान्                             | अपने मनोवांछित वरको ढूँढ़ने लगी। उसी समय राजाका                      |
| विष्णुसे अपना सारा वृत्तान्त अभिमानके साथ कह                                 | वेष धारणकर विष्णु वहाँ आ पहुँचे। तब भगवान्                           |
| सुनाया। नारदमुनिका अहंकारयुक्त वचन सुनकर भगवान्                              | विष्णुके गलेमें वरमाला डालकर वह उनके साथ                             |
| विष्णुने यथार्थ बातें पूर्ण रूपसे जान लीं।                                   | अन्तर्धान हो गयी।                                                    |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-पहुँचे। काशीपुरीका दर्शन करके नारदजी कृतार्थ हो नारदजीकी इस मुखाकृतिको स्वयंवरमें और किसीने तो नहीं देखा, शिवजीके दो पार्षद वहाँ उपस्थित थे; गये। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुँचकर शिवतत्त्वका विशेष उन्होंने यह सब देखकर नारदजीका उपहास किया तथा रूपसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे नारदजीने ब्रह्माजीको उन्हें अपना प्रतिबिम्ब देखनेके लिये कहा। तब नारदजीको भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत्प्रभो! वास्तविकताका पता लगा तथा वे क्रोधसे व्याकुल हो आपकी कृपासे मैंने भगवान् विष्णुके उत्तम माहात्म्यका गये। उन दोनों शिवगणोंको उन्होंने राक्षस होनेका शाप ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिवतत्त्वका ज्ञान मुझे अभीतक दिया। इसके अनन्तर विष्णुलोक जाकर मायासे मोहित नहीं हुआ है। मैं भगवान् शंकरकी पूजा-विधिको भी नारद विष्णुको शाप देते हुए बोले—तुमने स्त्रीके लिये नहीं जानता। अतः प्रभो! आप भगवान् शिवके विविध चरितोंको तथा उनके स्वरूपतत्त्व, प्राकट्य, विवाह, मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्रीके वियोगका दु:ख भोगो। तुमने जिन वानरोंके समान गृहस्थ-धर्म सब मुझे बताइये। कार्तिकेयके जन्मकी मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक कथा भी मुझे सुनाइये। हों। शिवतत्त्वका निरूपण कुछ ही क्षणोंमें भगवान् शंकरने अपनी विश्व-ब्रह्माजीने नारदसे शिवतत्त्वका वर्णन करते हुए मोहिनी मायाको खींच लिया। उस मायाके तिरोहित होते कहा—शिवतत्त्वका स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है, ही नारदजी शुद्ध बुद्धिसे युक्त हो गये और उनकी सारी जिस समय प्रलयकाल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त व्याकुलता जाती रही। श्रीनारदजी भगवान् विष्णुके चराचर जगत् नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अन्धकार ही चरणोंमें गिर पड़े और अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे। अन्धकार था। इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर भगवान् विष्णुद्वारा नारदजीको अन्धकारमें उस समय 'तत्सत् ब्रह्म'-इस श्रुतिमें जो शिवोपासनाका उपदेश **'सत्'** सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे भगवान् विष्णु बोले—तात! खेद न करो, भगवान् योगीजन अपने हृदयाकाशके अन्दर निरन्तर देखते हैं। शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मदसे मोहित होकर कुछ कालके बाद (सृष्टिका समय आनेपर) परमात्माको जो भगवान् शिवकी बात नहीं मानी थी, उसी अपराधका द्वितीयकी इच्छा प्रकट हुई—उसके भीतर एक-से अनेक भगवान् शिवने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी होनेका संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्माने परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हींका सच्चिदानन्द अपनी लीलाशक्तिसे अपने लिये मूर्ति (आकार)-की स्वरूप है। वे ही अपनी मायाको लेकर ब्रह्मा, विष्णु और कल्पना की। वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य गुणोंसे सम्पन्न, महेश-इन तीन रूपोंमें प्रकट होते हैं। अपने सारे सर्वज्ञानमयी हुई। जो मूर्तिरहित परब्रह्म है, उसीकी मूर्ति संशयोंको त्यागकर अनन्य भावसे शिवके शतनाम-(चिन्मय आकार) भगवान् सदाशिव हैं। सभी विद्वान् स्तोत्रका पाठ करो तथा निरन्तर उन्हींकी उपासना तथा उन्हींको ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छया विहार करनेवाले उन सदाशिवने अपने विग्रहसे एक स्वरूपभूता उन्हींका भजन करो। भगवान् शंकरकी उपासनासे सभी प्रकारके पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शक्तिकी सुष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंगसे कभी प्रसन्नचित्त भगवान् विष्णु नारदमुनिको उपदेश देकर अलग होनेवाली नहीं थी। वहाँसे अन्तर्धान हो गये। अविमुक्तक्षेत्र काशी इसके अनन्तर श्रीनारदजी भी अत्यन्त आनन्दित हो उन साम्बसदाशिव ब्रह्मने एक ही समय शक्तिके शिवतीर्थोंका दर्शन करते हुए भू-मण्डलमें विचरने लगे। साथ 'शिवलोक' नामक क्षेत्रका निर्माण किया। इस अन्तमें वे सबके ऊपर विराजमान शिवस्वरूपिणी काशीपुरीमें क्षेत्रको ही काशी कहते हैं। यह परम निर्वाण या मोक्षका

| अङ्क ]                                                    |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है।                        | परमेश्वर साम्बसदाशिवने पूर्ववत् परम प्रयत्न करके मुझे |
| वे प्रिया-प्रियतमरूप शक्ति और शिव जो परमानन्द             | अपने दाहिने अंगसे उत्पन्न किया तथा मुझे तुरन्त ही     |
| स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र काशीपुरीमें नित्य निवास      | अपनी मायासे मोहित करके नारायणदेवके नाभिकमलमें         |
| करते हैं।                                                 | डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँसे प्रकट किया।        |
| हे मुने! शिव और शिवाने प्रलयकालमें भी कभी                 | इस प्रकार उस कमलसे पुत्रके रूपमें मुझ हिरण्यगर्भका    |
| उस क्षेत्रको अपने सान्निध्यसे मुक्त नहीं किया। इसी        | जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीरकी कान्ति           |
| लिये विद्वान् पुरुष उसे 'अविमुक्तक्षेत्र' भी कहते हैं। यह | लाल हुई।                                              |
| क्षेत्र आनन्दका हेतु है, इसलिये पिनाकधारी भगवान्          | हे मुने! उस समय भगवान् शिवकी इच्छासे परम              |
| शिवने उसका नाम पहले 'आनन्दवन' रखा था।                     | मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई। उस              |
| सदाशिवसे नारायणका प्राकट्य                                | वाणीने कहा—तप करो। उस आकाशवाणीको सुनकर                |
| हे देवर्षे! एक समय उस आनन्दवनमें रमण करते                 | अपने जन्मदाता पिताका दर्शन करनेके लिये उस समय         |
| हुए शिवा और शिवके मनमें यह इच्छा हुई कि किसी              | पुन: बारह वर्षोंतक मैंने घोर तपस्या की। तब मुझपर      |
| दूसरे पुरुषकी भी सृष्टि करनी चाहिये। जिसपर सृष्टि-        | अनुग्रह करनेके लिये ही चार भुजाओं और सुन्दर नेत्रोंसे |
| संचालनका महान् भार रखकर हम दोनों केवल काशीमें             | सुशोभित भगवान् विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गये।         |
| रहकर इच्छानुसार विचरण करें। वही पुरुष हमारे               | तदनन्तर अपनी श्रेष्ठताको लेकर हम दोनोंमें विवाद होने  |
| अनुग्रहसे सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और            | लगा। इसे शान्त करनेके लिये हम दोनोंके सामने एक        |
| अन्तमें वही सबका संहार भी करे।                            | लिंग प्रकट हुआ। मैं और विष्णु दोनों उन ज्योतिर्मय     |
| ऐसा निश्चय करके शक्तिसहित सर्वव्यापी परमेश्वर             | शिवको प्रणामकर बार-बार कहने लगे—हे महाप्रभो!          |
| शिवने अपने वाम भागके दसवें अंगपर अमृत मल दिया।            | हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; आप जो हैं, वही हैं।      |
| वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकोंमें        | आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने          |
| सबसे अधिक सुन्दर और शान्त था। उसकी कान्ति                 | स्वरूपका दर्शन करायें।                                |
| इन्द्रनीलमणिके समान श्याम थी। उसके श्रीअंगोंपर            | भगवान् शिवके शब्दमय शरीरका वर्णन                      |
| स्वर्णसदृश कान्तिवाले दो रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे       | भगवान् शंकर हम दोनोंपर दयालु हो गये। उस               |
| थे। शिवजीने 'विष्णु' नामसे उसे विख्यात किया तथा           | समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठसे 'ॐ ॐ'ऐसा शब्दरूप नाद         |
| अपने श्वासमार्गसे उन्हें वेदोंका ज्ञान प्रदान किया।       | प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूपसे सुनायी दे रहा था। उस       |
| इसके अनन्तर भगवान् विष्णुने दीर्घकालतक तपस्या             | परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक एकाक्षर प्रणव ही है।     |
| की। तपस्याके परिश्रमसे विष्णुके अंगोंसे अनेक प्रकारकी     | परब्रह्मको इस एकाक्षरके द्वारा ही जाना जा सकता है।    |
| जलधाराएँ निकलने लगीं। नार अर्थात् जलमें शयन               | इसी बीचमें विश्वपालक भगवान् विष्णुने मेरे साथ         |
| करनेके कारण ही उनका नारायण—यह श्रुतिसम्मत नाम             | एक और भी अद्भुत और सुन्दर रूपको देखा। हे मुने!        |
| प्रसिद्ध हुआ।                                             | वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओंसे अलंकृत था,           |
| सदाशिवके दक्षिणांगसे ब्रह्माका प्रादुर्भाव                | उसकी कान्ति कर्पूरके समान गौर थी। उस परम उदार         |
| ब्रह्माजी कहते हैं—हे देवर्षे! जब नारायणदेव               | महापुरुषके उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न अत्यन्त उत्कृष्ट   |
| जलमें शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभिसे                    | रूपका दर्शन करके मेरे साथ श्रीहरि कृतार्थ हो गये।     |
| भगवान् शंकरकी इच्छासे सहसा एक विशाल तथा                   | तत्पश्चात् भगवान् महेश प्रसन्न होकर दिव्य शब्दमय      |
| उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था, तत्पश्चात्          | रूपको प्रकट करके खड़े हो गये।                         |

| <b>३८</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                      | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ****************************                           | <u>********************************</u>                   |
| उसी समय सम्पूर्ण धर्म तथा अर्थका साधक                  | वास्तवमें सारा विश्व ही मेरा शिवस्वरूप है। मैं,           |
| बुद्धिस्वरूप, अत्यन्त हितकारक गायत्री महामन्त्र लक्षित | आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे—ये सब-के-         |
| हुआ। आठ कलाओंसे युक्त पंचाक्षर मन्त्र <b>(नमः</b>      | सब एक रूप हैं, इनमें भेद माननेपर अवश्य ही बन्धन           |
| शिवाय) तथा मृत्युंजय मन्त्र, चिन्तामणि मन्त्र और       | होगा।                                                     |
| दक्षिणामूर्ति मन्त्रको भगवान् विष्णुने देखा। इसके बाद  | हे विष्णु! अब आप मेरी आज्ञासे जगत्में (सब                 |
| भगवान् विष्णुने शंकरको <b>'तत्त्वमसि'</b> वही तुम हो—  | लोगोंके लिये) मुक्तिदाता बनें। मेरा दर्शन होनेपर जो       |
| यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंचमन्त्रोंको प्राप्त  | फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होनेपर भी           |
| करके वे भगवान् श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदनन्तर       | प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। मेरे           |
| उन्होंने शिवकी स्तुति की।                              | हृदयमें विष्णु हैं, विष्णुके हृदयमें मैं हूँ। रुद्र शिवके |
| विष्णुके द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि     | पूर्णावतार हैं।                                           |
| महेश्वर प्रसन्न हुए और उमादेवीके साथ सहसा वहाँ         | हे विष्णु! जो आपकी शरणमें आ गया, वह                       |
| प्रकट हो गये।                                          | निश्चय ही मेरी शरणमें आ गया। जो मुझमें-आपमें              |
| भगवान् विष्णुने पूछा—हे देव! आप कैसे प्रसन्न           | अन्तर समझता है, वह निश्चय ही नरकमें गिरता है।             |
| होते हैं ? आपकी पूजा किस प्रकार की जाय, हम             | इसके बाद भक्तवत्सल भगवान् शम्भु शीघ्र वहीं अन्तर्धान      |
| लोगोंको क्या करना चाहिये? कौन-सा कार्य अच्छा है        | हो गये।                                                   |
| और कौन बुरा है?—इन सब बातोंको हम दोनोंके               | तभीसे इस लोकमें लिंगपूजाका विधान प्रचलित हुआ              |
| कल्याणहेतु आप प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करें।          | है। लिंगमें प्रतिष्ठित भगवान् शिव भोग और मोक्ष            |
| भगवान् शिव प्रसन्न होकर हम दोनोंसे कहने                | देनेवाले हैं। शिवलिंगकी वेदी महादेवीका स्वरूप है और       |
| लगे—मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्येय है।         | लिंग साक्षात् महेश्वर है, इसीमें सम्पूर्ण जगत् स्थित      |
| लिंगरूपसे पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगोंको अनेक   | रहता है।                                                  |
| प्रकारके फल तो दूँगा ही साथ ही उनकी अभिलाषाएँ भी       | आगेके अध्यायोंमें शिवपूजनकी विधि तथा उसके                 |
| पूरी करूँगा। आगे शंकरजीने कहा—मेरी पार्थिव मूर्ति      | फलका वर्णन किया गया है। जो शिवभक्तिपरायण                  |
| बनाकर आप दोनों अनेक प्रकारसे उसकी पूजा करें। ऐसा       | होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग-              |
| करनेपर आपलोगोंको सुख प्राप्त होगा।                     | पगपर सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दु:ख,       |
| त्रिदेवोंके एकत्वका प्रतिपादन                          | शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो भी कष्ट             |
| हे ब्रह्मन्! आप मेरी आज्ञाका पालन करते हुए             | उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट            |
| जगत्की सृष्टि कीजिये और हे विष्णु! आप इस चराचर         | कर देते हैं। अत: भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नताके लिये         |
| जगत्का पालन कीजिये।                                    | सदैव अपने वर्णाश्रमविहित कर्म करते रहना चाहिये।           |
| आगे भगवान् शिव कहते हैं—हे ब्रह्मन्! मेरा ऐसा          | बिना ज्ञान प्राप्त किये ही जो प्रतिमाका पूजन छोड़         |
| ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीरसे लोकमें प्रकट       | देता है, उसका निश्चित ही पतन हो जाता है। जबतक             |
| होगा, जो नामसे रुद्र कहलायेगा। मेरे अंशसे प्रकट हुए    | शरीरमें पाप रहता है, तबतक सिद्धिकी प्राप्ति नहीं होती।    |
| रुद्रकी सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ, वही   | पापके दूर हो जानेपर उसका सब कुछ सफल हो जाता               |
| यह रुद्र है। पूजाकी दृष्टिसे भी मुझमें और उसमें कोई    | है। विज्ञानका मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञानका मूल भी        |
| अन्तर नहीं है। यह मेरा शिवस्वरूप है। हे महामुने!       | भक्ति ही कही जाती है। भक्तिका मूल सत्कर्म और              |
| उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिये।                     | अपने इष्टदेव आदिका पूजन है।                               |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [                         | पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन * ३९                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| पंचदेवोपासना                                          | हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं।                        |
| जबतक मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहे तबतक प्रेमपृ           |                                                              |
| उसे पाँच देवताओं (गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य एवं देव    | •                                                            |
| की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान् सदाशिवकी मूर्ा      | 3,                                                           |
| पूजन करना चाहिये। एकमात्र सदाशिव ही सबके              |                                                              |
| हैं। अत: सदाशिवके पूजनसे ही सब देवताओंका प            | पूजन इस प्रकार रुद्रसंहिताका सृष्टिखण्ड पूर्ण हुआ।           |
| रुद्रसंहिता (सतीखण्ड)                                 |                                                              |
| ब्रह्माजीसे देवी सन्ध्या एवं कामदेवका                 | नारदजी कहते हैं—हे ब्रह्मन्! पितरोंकी जन्मदात्री             |
| प्राकट्य                                              | उस ब्रह्मपुत्री सन्ध्याका क्या हुआ?                          |
| नारदजीके जिज्ञासा करनेपर ब्रह्माजी वर्णन कर           | ते हैं ब्रह्माजी कहते हैं—वह सन्ध्या जो पूर्वकालमें मेरे     |
| कि मेरे द्वारा जब मानसपुत्रोंकी सृष्टि हो रही थी,     | उसी मनसे उत्पन्न हुई, वही तपस्याकर शरीर छोड़नेके बाद         |
| समय मेरे मनसे एक सुन्दर रूपवाली श्रेष्ठ युवती         | । भी अरुन्धती हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करनेवाली      |
| उत्पन्न हुई। वह सन्ध्याके नामसे प्रसिद्ध हुई। वह प्रा | ıत:- सन्ध्याने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथिकी कन्याके रूपमें जन्म    |
| सन्ध्या तथा सायं–सन्ध्याके रूपमें अत्यन्त सुन्दरी, स् | नुन्दर ग्रहणकर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वरके वचनोंसे महात्मा |
| भौंहोंवाली तथा मुनियोंके मनको मोहित करनेवाली          | थी। विसष्ठका अपने पतिरूपमें वरण किया। वह पतिव्रता,           |
| उस कन्याको देखते ही मैं तथा मेरे मानसपुत्र उर         | सका वन्दनीया, पूजनीया तथा दयाकी मूर्ति थी।                   |
| चिन्तन करने लगे। उसी समय एक अत्यन्त अद्भुत            | एवं नारदजीने कहा—ब्रह्मन्! आपने अरुन्धतीकी तथा               |
| मनोहर 'मानसपुत्र' उत्पन्न हुआ, जो कामदेवके न          | 3,                                                           |
| विख्यात हुआ।                                          | सुनायी है, अब आप भगवान् शिवके उस परम पवित्र                  |
| कामदेवने ब्रह्माजीसे पूछा कि मैं कौन-सा               | कार्य चिरित्रका वर्णन कीजिये, जो दूसरोंके पापोंका विनाश      |
| करूँ ? मेरे लिये जो कर्म करणीय हो, उस कर्ममें         | मुझे करनेवाला, उत्तम एवं मंगलदायक है।                        |
| नियुक्त कीजिये। ब्रह्माजीने कहा—अपने गुप्त रू         | न्पसे शिवविवाहके लिये ब्रह्माजीका प्रयत्न                    |
| प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करते हुए तुम स्वयं स       | ाबके                                                         |
| सुखके कारण बनकर सनातन सृष्टि करो।                     | मोहमें पड़ गया और भगवान् शंकरने मेरा उपहास किया              |
| उसी समय कामदेवने तीक्ष्ण पुष्पबाणोंसे मुझ             | ब्रह्मा तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैं भगवान् शिवके प्रति    |
| तथा सभी मानसपुत्रोंको मोहित कर दिया। सभीके ग          | मनमें   ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थानपर गया, जहाँ दक्ष      |
| काम-विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी सन्ध्य          | ॥ के उपस्थित थे, वहीं रितके साथ कामदेव भी था। उस             |
| प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्माजीके पुत्र धर्मने उ    | अपने समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रोंको सम्बोधित करते हुए    |
| पिता तथा भाइयोंकी ऐसी दशा देखकर धर्मकी                | रक्षा कहा—पुत्रो! तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे     |
| करनेवाले भगवान् सदाशिवका स्मरण किया।                  | महादेवजी किसी कमनीय कान्तिवाली स्त्रीका पाणिग्रहण            |
| भगवान् सदाशिवके प्रभावसे ब्रह्माजीका क                | गम- करें। उसके बाद भगवान् शिवको मोहित करनेका भार             |
| विकार दूर हो गया। उसी समय दक्षके शरीरसे श्वेत         | किण मैंने कामदेवको सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेवने          |
| निकलकर पृथ्वीपर गिरा, उससे समस्त गुणसम्पन्न,          | परम वामदेव शिवको मोहनेकी बराबर चेष्टा की, परंतु उसे          |
| मनोहर एक स्त्रीकी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रति         | था। सफलता न मिली। कामदेवने कहा—प्रभो! सुन्दर स्त्री          |
| रतिका कामदेवसे विवाह हो गया।                          | ही मेरा अस्त्र है, अत: शिवजीको मोहित करनेके लिये             |

| ४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                 | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ***********************************                        | <u> </u>                                                |
| किसी नारीकी सृष्टि कीजिये। यह सुनकर मैं चिन्तामें          | गर्भसे सतीरूपमें जन्म लेकर अपनी लीलाके द्वारा           |
| पड़ गया। मैं मनमें सोचने लगा कि निर्विकार                  | शिवजीको प्राप्त करूँगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा            |
| भगवान् शंकर किसी स्त्रीको अपनी सहधर्मिणी बनाना             | वहीं अन्तर्धान हो गयीं।                                 |
| कैसे स्वीकार करेंगे ? यही सोचते-सोचते मैंने भक्तिभावसे     | दक्षकन्याके रूपमें सतीका प्रादुर्भाव                    |
| उन श्रीहरिका स्मरण किया, जो साक्षात् शिवस्वरूप और          | इसके अनन्तर मेरी आज्ञा पाकर दक्षप्रजापितने              |
| मेरे शरीरके जन्मदाता हैं। मेरी स्तुतिसे प्रसन्न होकर       | भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या प्रारम्भ कर      |
| भगवान् विष्णु प्रकट हो गये और मुझ ब्रह्मासे बोले—          | दी। दक्षकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा          |
| 'लोकस्रष्टा ब्रह्मन्! तुमने किसलिये आज मेरा स्मरण          | प्रकट हो गयीं और दक्षको यह वरदान दिया कि मैं कुछ        |
| किया है ?'                                                 | ही दिनोंमें आपकी कन्या बनकर शिवकी पत्नी बनूँगी।         |
| तब मैंने कहा—केशव! यदि भगवान् शिव किसी                     | यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर           |
| तरह पत्नीको ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊँगा।            | त्याग दूँगी और दूसरा शरीर धारण करूँगी—यह कहकर           |
| मेरे अन्त:करणका सारा दु:ख दूर हो जायगा। इसीके              | महेश्वरी वहाँ से अन्तर्धान हो गर्यी। कुछ समय बाद        |
| लिये मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर               | शुभ मुहूर्तमें भगवती शिवा दक्षके घरमें प्रकट हो गयीं।   |
| भगवान् मधुसूदन बोले—'हे विधाता! शिव ही सबके                | दक्षने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओंकी आज्ञासे        |
| कर्ता, भर्ता (पालक) और हर्ता (संहारक) हैं। वे ही           | सभी गुणोंसे सम्पन्न भगवती जगदम्बिकाका नाम 'उमा'         |
| परात्पर परब्रह्म एवं परमेश्वर हैं। तुम उन्हींकी शरणमें     | रखा। कुछ समय व्यतीत होनेके अनन्तर युवावस्था प्राप्त     |
| जाओ और सर्वात्मना शम्भुका भजन करो, इससे सन्तुष्ट           | होनेपर परमेश्वरी सती महेश्वरको पतिरूपमें प्राप्त करनेकी |
| होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे।'                           | इच्छासे माताकी आज्ञासे तपस्या करने लगीं। विष्णु         |
| ब्रह्मन्! यदि तुम्हारे मनमें यह विचार हो कि शंकर           | आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवीकी तपस्याका            |
| पत्नीका पाणिग्रहण करें तो शिवाको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे | दर्शनकर आश्चर्यचिकत हो गये। वे सभी सती देवीको           |
| शिवका स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि वे              | प्रणामकर भगवान् शिवके परमधाम कैलासको चले                |
| देवेश्वरी प्रसन्न हो जायँ तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी।    | गये। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियोंने भगवान्               |
| इसके अनन्तर ब्रह्माजीने परब्रह्मस्वरूपिणी शम्भुप्रिया      | शंकरकी स्तुति की। उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर            |
| देवी दुर्गाकी आराधना की।                                   | भगवान् शंकरने उनके आनेका कारण पूछा। सभी                 |
| ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा—हे मुने! मेरेद्वारा स्तुति        | देवताओं और ऋषियोंने भगवान् शिवसे आग्रह किया             |
| करनेपर वे योगनिद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गयीं।        | कि विश्वहितके लिये तथा देवताओंके सुखके लिये परम         |
| भक्तिसे सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणामकर स्तुति करने         | सुन्दरी स्त्रीको पत्नीके रूपमें ग्रहण करें।             |
| लगा। मेरी स्तुतिसे प्रसन्न होकर कल्याण करनेवाली वे         | हे प्रभो! वे शिवा सती नामसे दक्षपुत्रीके रूपमें         |
| महाकाली प्रेमपूर्वक कहने लगीं—हे ब्रह्मन्! आपने मेरी       | अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़व्रतमें स्थित होकर आपके लिये    |
| स्तुति किसलिये की है ? आप अपनी मनोभिलिषत बात               | तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पतिरूपमें       |
| कहें, मैं उसे निश्चितरूपसे पूर्ण करूँगी।                   | प्राप्त करनेकी इच्छुक हैं। हे महेश्वर! उन सतीके ऊपर     |
| ब्रह्माजी बोले—हे देवी! आप दक्षकी कन्या                    | कृपाकर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करनेकी कृपा        |
| बनकर अपने रूपसे शिवजीको मोहित करनेवाली हों।                | करें।                                                   |
| हे शिवे! आप शिवपत्नी बनें।                                 | भक्तवत्सल भगवान् शिवजीने 'तथास्तु' कहकर                 |
| भगवतीने कहा—हे पितामह! मैं दक्षकी पत्नीके                  | उनके निवेदनको स्वीकार कर लिया।                          |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन * ४१   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                    | **************************************                |
| शिव और सतीका विवाह                                          | परीक्षा लेनेके लिये सती सीताका रूप धारणकर रामके       |
| सतीकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् शंकर                     | पास गयीं। सतीको सीताके रूपमें सामने आया देख           |
| प्रकट हो गये और भगवती सतीको पत्नीरूपमें स्वीकार             | 'शिव-शिव' का जप करते हुए श्रीराम सब कुछ जान           |
| करनेका वर प्रदान कर दिया। इसके अनन्तर ब्रह्माजीकी           | गये। भगवान् रामने सतीसे पूछा—भगवान् शम्भु कहाँ        |
| सिन्निधमें दक्षके यहाँ शिव-सतीका विवाह समारोहपूर्वक         | गये हैं ? आपने अपना स्वरूप त्यागकर किसलिये यह         |
| सम्पन्न हुआ। विवाहके अनन्तर भगवती सती और                    | नूतन रूप धारण किया है? श्रीरामजीकी यह बात             |
| भगवान् शंकर अपने स्थान कैलासपर पधार गये।                    | सुनकर सती उस समय आश्चर्यचिकत हो गयीं और               |
| कैलास तथा हिमालय पर्वतपर शिवा और शिवके                      | लिज्जित भी हुईं। उन्होंने कहा—हे राघव! मैंने उनकी     |
| विविध विहारोंका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके पश्चात्          | आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है, अब मुझे ज्ञात हो       |
| ब्रह्माजीने कहा—मुने! एक दिनकी बात है, देवी सतीने           | गया कि आप साक्षात् विष्णु हैं। आप शिवके वन्दनीय       |
| भगवान् शंकरसे जीवोंके उद्धारके लिये तत्त्वज्ञान प्राप्त     | कैसे हो गये ? कृपाकर आप मेरे इस संशयको दूर करें।      |
| करनेकी इच्छा व्यक्त की। भगवान् शंकरने अपनी भार्या           | श्रीराम बोले—एक समय भगवान् शम्भुने अपने               |
| सतीसे उत्तम ज्ञानका प्रतिपादन करते हुए नवधाभक्तिके          | परमधाममें विश्वकर्माको बुलाकर एक रमणीय भवन            |
| स्वरूपका विवेचन किया।                                       | बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासनका भी निर्माण       |
| सतीमोहकी कथा                                                | करवाया। उस मण्डपमें स्वयं भगवान् महेश्वरने श्रीहरिका  |
| एक समयकी बात है, भगवान् रुद्र वृषभश्रेष्ठ नन्दीपर           | अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान        |
| आरूढ़ हो भूतलपर भ्रमण कर रहे थे। घूमते-घूमते उन्होंने       | करते हुए ब्रह्माजीसे कहा—लोकेश! आजसे मेरी आज्ञाके     |
| दण्डकारण्यमें लक्ष्मणसहित श्रीरामको देखा, जो अपनी           | अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वन्दनीय हो गये—इस     |
| प्यारी पत्नी सीताकी खोज करते हुए 'हा सीते!' ऐसा             | बातको सभी सुन लें। ऐसा कहकर रुद्रदेवने स्वयं ही       |
| उच्च स्वरसे पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय             | श्रीहरिको प्रणाम किया।                                |
| भगवान् शंकरने बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें प्रणाम किया       | इधर भगवती सती चिन्ताग्रस्त होकर शिवजीके पास           |
| और श्रीरामके सामने अपनेको प्रकट किये बिना वे दूसरी          | आ गर्यों। भगवान् शिवके पूछनेपर सतीने कहा—मैंने कोई    |
| ओर चल दिये। भगवान् शिवकी मोहमें डालनेवाली ऐसी               | परीक्षा नहीं ली। इसके अनन्तर भगवान् महेश्वरने ध्यान   |
| लीला देख सतीको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंकायुक्त          | लगाकर सतीका सारा चरित्र जान लिया। शिवजी बोले—         |
| होकर भगवान् शंकरसे पूछा—हे देव! विरहसे व्याकुल              | यदि मैं अब सतीसे स्नेह करूँ तो मुझ शिवकी महान्        |
| उन दोनोंको देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें               | प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जायगी—इस प्रकार विचारकर          |
| आदरपूर्वक प्रणाम क्यों किया ? भगवान् शिवने कहा—हे           | शंकरजीने हृदयसे सतीका त्याग कर दिया।                  |
| देवी! ये दोनों राजा दशरथके विद्वान् पुत्र हैं, बड़े भाई राम | दक्षप्रजापतिका शिवसे द्वेष                            |
| भगवान् विष्णुके सम्पूर्ण अंशसे प्रकट हुए हैं, छोटे भाई      | पूर्वकालमें प्रयागमें मुनियों तथा महात्माओंका         |
| लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत्के कल्याणके लिये इस            | विधि-विधानसे बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञमें दक्षप्रजापतिके |
| पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान् शिवकी यह बात सुनकर         | पधारनेपर समस्त देवर्षियोंने नतमस्तक हो स्तुति और      |
| भी सतीके मनमें विश्वास नहीं हुआ। शिवने कहा—यदि              | प्रणामद्वारा दक्षका आदर–सत्कार किया, परंतु उस समय     |
| तुम्हारे मनमें मेरे कथनपर विश्वास नहीं है तो श्रीरामकी      | महेश्वरने दक्षको प्रणाम नहीं किया। महादेवजीको वहाँ    |
| परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाय।             | मस्तक न झुकाते देख दक्षप्रजापति रुद्रपर कुपित होते    |
| ब्रह्माजी कहते हैं—भगवान् शिवकी आज्ञासे रामकी               | हुए बोले—मैं इस रुद्रको यज्ञसे बहिष्कृत करता हूँ। यह  |

| ४२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                 | ****************                                        |
| देवताओंके साथ यज्ञमें भाग न पाये।                      | देखकर शिवजीके पार्षद शीघ्र ही अस्त्र-शस्त्र लेकर        |
| सतीका योगाग्निद्वारा शरीरको भस्म करना                  | खड़े हो गये। उसी समय आकाशवाणी हुई—समस्त                 |
| ब्रह्माजी बोले—हे मुने! एक समय दक्षने एक बड़े          | देवता आदि यज्ञमण्डपसे शीघ्र निकलकर अपने-अपने            |
| यज्ञका आयोजन किया और उस यज्ञमें सभी देवताओं            | स्थान को चले जायँ।                                      |
| तथा ऋषियोंको बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े              | दक्षयज्ञविध्वंसका वृत्तान्त                             |
| उत्साहके साथ उस यज्ञमें जा रहे थे। सतीको जब यह         | गणोंके मुखसे तथा नारदके द्वारा सतीके दग्ध               |
| मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्षने बड़े यज्ञका आयोजन        | होनेका समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान्            |
| किया है तो उन्होंने भगवान् शंकरसे वहाँ जानेकी          | शंकर अत्यधिक कुपित हो गये। शिवने अपनी जटासे             |
| अनुमित माँगी। महेश्वर बोले—देवि! तुम्हारे पिता दक्ष    | वीरभद्र और महाकालीको प्रकट करके उन्हें यज्ञको           |
| मेरे विशेष द्रोही हो गये हैं, जो लोग बिना बुलाये       | विध्वंस करनेकी तथा विरोधियोंको जला डालनेकी              |
| दूसरोंके घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो    | आज्ञा प्रदान की।                                        |
| मृत्युसे भी बढ़कर होता है।                             | दक्ष-यज्ञ-विध्वंसके लिये वीरभद्र एवं महाकालीने          |
| भगवान् शंकरकी यह बात सुनकर सती अपने                    | प्रस्थान किया। उधर दक्षके यज्ञमण्डपमें यज्ञ-विध्वंसकी   |
| पितापर बहुत कुपित हुईं तथा वहाँ जानेके लिये तत्पर हो   | सूचना देनेवाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत-से   |
| गयीं। शिवजीने अपने गणोंके साथ सजे हुए नन्दी            | भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी                 |
| वृषभपर सतीको विदा किया। यज्ञशालामें शिवका भाग न        | हुई—ओ दक्ष! तू महामूढ़ और पापात्मा है, भगवान्           |
| देखकर असह्य क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब      | हरकी ओरसे तुझे महान् दु:ख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता   |
| देवताओंको फटकारने लगीं। अपने पिताके प्रति रोष व्यक्त   | आदि तेरे यज्ञमें स्थित हैं, उनको भी महान् दु:ख होगा।    |
| करते हुए वे बोलीं—हे तात! आप शंकरके निन्दक हैं,        | आकाशवाणीकी यह बात सुनकर और अशुभ-                        |
| आपको पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इस लोकमें महान् दु:ख      | सूचक लक्षणोंको देखकर दक्ष तथा देवता आदिको भी            |
| भोगकर अन्तमें आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका           | अत्यन्त भय प्राप्त हुआ। दक्षने अपने यज्ञकी रक्षाके      |
| 'शिव'—यह दो अक्षरोंका नाम एक बार उच्चरित हो            | लिये भगवान् विष्णुसे अत्यन्त दीन होकर प्रार्थना की।     |
| जानेपर सम्पूर्ण पापराशिको शीघ्र ही नष्ट कर देता है,    | भगवान् विष्णुने भी कई प्रकारसे दक्षको समझाते हुए        |
| अहो! आप उन्हीं शिवसे विपरीत होकर उन पवित्र             | शिवकी महिमाका वर्णन किया।                               |
| कीर्तिवाले सर्वेश्वर शिवसे विद्वेष करते हैं।           | इस बीच शिवगणोंके साथ वीरभद्रके वहाँ पहुँचनेपर           |
| इस प्रकार दक्षपर कुपित हो सहसा अपने शरीरको             | घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी      |
| त्यागनेकी इच्छासे सतीने योगमार्गसे शरीरके दग्ध हो      | देरमें वहाँसे अन्तर्धान हो गये। वीरभद्रने अपने दोनों    |
| जानेपर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदनन्तर अपने       | हाथोंसे दक्षकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिरको         |
| पतिके चरण-कमलका चिन्तन करते हुए सतीने अन्य             | अग्निकुण्डमें डाल दिया। इसके अतिरिक्त वहाँ जो भी        |
| सब वस्तुओंका ध्यान भुला दिया। वहाँ उन्हें पतिके        | देवगण थे, वे भी घायल हो गये।                            |
| चरणोंके अतिरिक्त कुछ दिखायी नहीं दिया। हे मुनिश्रेष्ठ! | वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञका विनाश करके               |
| यज्ञाग्निमें गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्निसे जलकर       | कृतकार्य हो तुरन्त कैलास पर्वतपर चले गये। कार्यको पूर्ण |
| उनके इच्छानुसार उसी समय भस्म हो गया।                   | किये हुए वीरभद्रको देखकर परमेश्वर शिवजी मन-ही-          |
| उस समय देवताओं आदिने जब यह घटना देखी                   | मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्रको गणोंका अध्यक्ष     |
| तो वे बड़े जोरसे हाहाकार करने लगे। सतीके प्राणत्यागको  | बना दिया।                                               |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| शिवके अनुग्रहसे दक्षका जीवित होना                         | क्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्                  |
| और यज्ञकी पूर्णता                                         | दक्षके सिरको यज्ञकुण्डमें हवन कर दिया।                   |
| नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा—हे तात! पराक्रमी वीरभद्र        | तदनन्तर शम्भुके आदेशसे प्रजापति दक्षके धड़के             |
| जब दक्षके यज्ञका विनाश करके कैलास पर्वत चले गये           | साथ सवनीय पशु—बकरेका सिर जोड़ दिया गया। उस               |
|                                                           | •                                                        |
| तब क्या हुआ? इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कहा—समस्त          | सिरके जुड़ जाते ही शम्भुकी कृपादृष्टि पड़नेसे प्रजापति   |
| देवताओं और मुनियोंने छिन्न-भिन्न अंगोंवाले होकर मेरे      | दक्ष तत्क्षण जीवित हो गये। शिवजीके दर्शनसे तत्काल        |
| पास आकर पूर्ण रूपसे अपने क्लेशको बताया। उनकी              | उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया। तदनन्तर लिज्जत              |
| बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदनन्तर देवताओं और           | होकर वे भगवान् शंकरकी स्तुति करते हुए बोले—हे            |
| मुनियोंके साथ मैं विष्णुलोक गया। वहाँ मैंने भगवान्        | महादेव! आपको नमस्कार है, मुझपर कृपा कीजिये।              |
| विष्णुकी स्तुति करते हुए अपने दु:खका वर्णन किया           | आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिये। दक्षप्रजापितकी             |
| तथा भगवान् श्रीहरिसे प्रार्थना की कि हे देव! जिस तरह      | स्तुतिसे प्रसन्न होकर महादेवजी बोले—हे दक्ष! मैं         |
| भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हों तथा समस्त      | प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतन्त्र हूँ, |
| देवता और मुनि सुखी हो जायँ, आप वैसा कीजिये।               | फिर भी सदा भक्तोंके अधीन रहता हूँ। केवल कर्मके           |
| देवता और मुनि लोग आपकी शरणमें आये हैं। भगवान्             | वशीभूत मूढ़ मानव न वेदोंसे, न यज्ञोंसे, न दानोंसे और     |
| विष्णु बोले—हे विधे! समस्त देवता शिवके अपराधी हैं;        | न तपस्यासे ही मुझे पा सकते हैं, तुम केवल कर्मके द्वारा   |
| क्योंकि इन सबने उनको यज्ञका भाग नहीं दिया। अब             | ही संसारको पार करना चाहते थे, इसीलिये रुष्ट होकर         |
| आप सभी लोग शुद्ध हृदयसे भगवान् शिवके चरणोंमें             | मैंने इस यज्ञका विनाश किया है। अत: हे दक्ष! आजसे         |
| गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिये।                              | तुम बुद्धिके द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञानका आश्रय    |
| इसके अनन्तर विष्णु आदि सभी देवताओंने कैलास                | लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णुभक्त            |
| पर्वतपर विराजमान वटवृक्षके नीचे बैठे हुए भगवान्           | मेरी निन्दा करेगा और मेरा भक्त विष्णुकी निन्दा करेगा     |
| शिवजीका दर्शन किया तथा सभी देवताओंने भगवान्               | तो आपको दिये हुए समस्त शाप उन्हीं दोनोंको प्राप्त        |
| शिवके चरणोंमें प्रणाम किया। भगवान् शंकरकी विशेषरूपसे      | होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति नहीं    |
| प्रार्थना करते हुए देवताओंने कहा—हे करुणानिधान!           | होगी।                                                    |
| आप हम लोगोंकी रक्षा कीजिये। आप प्रसन्न होकर               | हे मुने! उसके बाद भगवान् शिवकी आज्ञा                     |
| दक्षकी यज्ञशालाकी ओर चलें। उनकी प्रार्थनासे प्रसन्न       | प्राप्तकर प्रसन्नचित्त शिवभक्त दक्षने शिवजीकी कृपासे     |
| होकर भगवान् शम्भु विष्ण्वादि देवताओंके साथ कनखलमें        | यज्ञ पूरा किया। तदनन्तर सब देवता और ऋषि सन्तुष्ट         |
| स्थित प्रजापति दक्षकी यज्ञशालामें गये। वहाँ वीरभद्रद्वारा | होकर अपने-अपने स्थानको चले गये।                          |
| किया गया यज्ञका विध्वंस रुद्रने देखा।                     | भगवान् शंकरकी महिमा अनन्त है, जिसे बड़े-                 |
| यज्ञकी वैसी दुरवस्था देखकर भगवान् शंकरने                  | बड़े विद्वान् भी जाननेमें असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग     |
| वीरभद्रको बुलाकर कहा—हे महाबाहो! तुमने थोड़ी ही           | उनकी कृपासे बिना श्रमके ही उत्तम भक्तिके द्वारा उसे      |
| देरमें देवताओं तथा ऋषियों आदिको बड़ा भारी दण्ड दे         | जान लेते हैं।                                            |
| दिया। जिसने विलक्षण यज्ञका आयोजनकर यह द्रोहपूर्ण          | हे नारद! इस प्रकार मैंने आपसे सतीके परम अद्भुत           |
| कार्य किया, उस दक्षको तुम शीघ्र यहाँ ले आओ।               | चरितका वर्णन किया, जो भोग-मोक्षको देनेवाला तथा           |
| वीरभद्रने शीघ्रतापूर्वक दक्षका धड़ लाकर शम्भुके समक्ष     | सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।                         |
| रख दिया। भगवान् शंकरने वीरभद्रसे पूछा—दक्षका सिर          | इस प्रकार रुद्रसंहिताका सतीखण्ड पूर्ण हुआ।               |

रुद्रसंहिता (पार्वतीखण्ड) पार्वतीखण्डके प्रथम अध्यायमें पितरोंकी कन्या यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन-ही-मन प्रसन्न मेनाके साथ हिमालयके विवाहका वर्णन हुआ है। होकर बोले-प्रभो! ऐसा हो तो बड़े सौभाग्यकी बात

गयीं।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

देवताओंके आग्रह करनेपर पितरोंने अपनी कन्या मेनाका विवाह विधिपूर्वक हिमालयके साथ कर दिया। पितरोंकी तीन कन्याओंका वृत्तान्त

ब्रह्माजीके पुत्र दक्षको साठ कन्याएँ हुईं, उनमेंसे एक स्वधा नामकी कन्याका विवाह उन्होंने पितरोंके

निवास-स्थान श्वेतद्वीपमें उनका दर्शन करनेके लिये गयीं। वहाँ उनका दर्शनकर वे वहीं ठहर गयीं। उसी समय ब्रह्माजीके पुत्र सनत्कुमार वहाँ पहुँच गये। वहाँ

उपस्थित सभीने खड़े होकर सनत्कुमारका स्वागत किया, परंतु ये तीनों बहनें बैठी रह गयीं। इससे नाराज होकर सनत्कुमारने इन तीनोंको शाप दे दिया। बादमें तीनोंद्वारा स्तुति करनेपर सनत्कुमारने प्रसन्न होकर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनोंमें ज्येष्ठ कन्या मेना हिमालयकी पत्नी बनेगी, जिससे पार्वतीका जन्म होगा। दूसरी धन्या नामवाली कन्या राजा जनककी पत्नी होगी, जिससे सीताका जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभानकी पत्नी होगी, जिससे 'राधा' नामकी कन्याका जन्म होगा। पार्वती भगवान् शिवकी पत्नी बनेंगी, सीता भगवान् रामकी पत्नी बनेंगी और राधा भगवान् कृष्णको प्राप्त करेंगी। इस प्रकार शापके ब्याजसे दुर्लभ वरदान देकर सनत्कुमारमुनि भाइयोंसहित अन्तर्धान हो गये।

ब्रह्माजी नारदजीसे कहते हैं-हे नारद! मेनाके

साथ हिमालयका विवाह होनेके अनन्तर श्रीविष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनिगण गिरिराज हिमालयके

साथ कर दिया। स्वधाकी तीन पुत्रियाँ थीं। ये पितरोंकी मानसिक पुत्रियाँ थीं। इनका जन्म माताके गर्भसे नहीं, उनके मनसे हुआ था। ये तीनों बहनें भगवान् विष्णुके

करनेकी विधि बताकर स्वयं भगवती उमाकी शरणमें गये और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर जगज्जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गयीं। देवताओंने निवेदन किया—भगवती शिवे! आप भूतलपर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेवकी पत्नी बनें और यथायोग्य ऐसी लीला करें, जिससे देवताओंका मनोरथ पूर्ण हो जाय।

है। तदनन्तर वे देवता उन्हें बड़े आदरसे उमाको प्रसन्न

[ श्रीशिवमहापुराण-

रुद्रदेवभी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें, जिससे सब सुखी हो जायँ और सबका सारा दु:ख नष्ट हो जाय। भक्तवत्सला दयामयी उमादेवी विष्णु आदि सभी देवताओंको सम्बोधित करके प्रसन्नतापूर्वक बोर्ली—हे देवताओ तथा मृनियो! आप सब अपने-अपने स्थानको जायँ, मैं अवतार लेकर मेनाकी पुत्री होकर रुद्रदेवकी पत्नी बनुँगी-यह मेरा अत्यन्त गुप्त मत है। यह कहकर जगदम्बा अदृश्य हो गयीं और तुरन्त अपने लोकमें चली

हे देवी! इससे कैलास पर्वतपर निवास करनेवाले

इधर गिरिराज हिमाचल एवं मेना—दोनों दम्पतीने भगवती जगदम्बाको प्रसन्न करनेके लिये तपस्या आरम्भ की। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवती उमादेवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक मेनासे मनोऽभिलिषत वर माँगनेका आग्रह किया। मेनाने कहा—जगदम्बिके! यदि मैं वर पानेके योग्य हूँ तो मुझे सौ पुत्र हों, उन पुत्रोंके पश्चात् मेरे एक पुत्री हो। शिवे! आप ही

देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये मेरी पुत्री तथा

रुद्रदेवकी पत्नी बनें और तदनुसार लीला करें। मेनाकी

जगदम्बाका मेना एवं हिमाचलको वरदान

पास गये तथा हिमालयको जगदम्बा भगवती सतीके बात सुनकर प्रसन्नहृदया देवीने उनके मनोरथको पूर्ण करनेका वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ दक्ष-यज्ञमें शरीर त्यागनेकी कथा सुनायी और निवेदन किया कि यदि वे सती पुन: तुम्हारे घरमें प्रकट हो जायँ पुत्रीके रूपमें उत्पन्न होकर देवताओंका समस्त कार्य तो देवताओंका महान् लाभ हो सकता है। देवताओंकी सिद्ध करूँगी—ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी शिवा

अदृश्य हो गयीं।
ब्रह्माजी कहते हैं कि हे नारद! तदनन्तर मेना और

अङ्क ]

हिमालय कन्या-प्राप्तिके निमित्त भगवती उमाकी उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा जन्म

श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन \*

लेकर मेनाके समक्ष अपने स्वरूपमें प्रकट हो गयीं। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहाँ आये और जगदम्बाका दर्शनकर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गये तो देवीके उस दिव्य रूपका दर्शन

करके मेनाको ज्ञान प्राप्त हो गया। मेनाने प्रार्थना की कि

हे महेश्वरी! आप कृपा करें, इसी रूपमें मेरे ध्यानमें स्थित हो जायें। साथ ही मेरी पुत्रीके अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! मेनाके समक्ष वह कन्या लौकिक गतिका आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुँच गये। देवी शिवा दिनों-दिन आनन्दपूर्वक बढ़ने लगीं। देवर्षि नारदद्वारा बालिका पार्वतीके

गये। गिरिराज हिमालयने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्रीको बुलाकर उनके चरणोंमें प्रणाम कराया तथा नारदजीसे निवेदन किया कि मेरी पुत्रीकी जन्म-कुण्डलीमें जो गुण-दोष हों, उन्हें बताइये? मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? नारदजीने

भविष्यकी बात बताना

एक समयकी बात है, नारदजी हिमाचलके घर

शिवाकी हस्तरेखा देखकर बताया—शैलराज और मेना! यह कन्या समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त है। अपने पितके लिये सुखदायिनी और माता-पिताकी कीर्ति बढ़ानेवाली होगी। हे गिरिराज! तुम्हारी पुत्रीके हाथमें सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पित ऐसा होगा, जो योगी, नंग-धड़ंग रहनेवाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसको मान-सम्मानका भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेष धारण करेगा। नारदकी इन बातोंको सुनकर मेना और हिमाचल—

दोनों अत्यन्त दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारदके

भगवान् शिवमें घटते हैं, तुम्हें यह कन्या भगवान् शंकरके सिवा दूसरे किसीको नहीं देनी चाहिये। नारदने गिरिराजको शिवकी पूर्वपत्नी सतीका आख्यान सुनाया और कहा कि सती ही फिर तुम्हारे घरमें उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात् जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान् हरकी पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होनेपर मेनाने हिमवान्से पार्वतीके लिये सुन्दर वर खोजनेका अनुरोध किया। हिमवान्ने मेनाको समझाया कि शिव ही पार्वतीके लिये योग्य वर हैं, परंतु उन्हें प्राप्त करनेके लिये पार्वतीको तपस्या करनेकी प्रेरणा देनी चाहिये। हिमवान्की बातसे सन्तुष्ट

होकर मेना पार्वतीके पास गयीं, परंतु वह तपस्याकी बात

पार्वतीसे कहनेमें संकोच करने लगीं। उसी समय

पार्वतीने स्वयं अपने एक स्वप्नकी बात मातासे बतायी

और कहा कि आज स्वप्नमें एक दयालु तपस्वी ब्राह्मणने

वचनको सुनकर अपने भावी पतिको शिव मानकर मन-

बचानेके लिये क्या उपाय करूँ? नारदजीने उन्हें सब

प्रकारसे सान्त्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण

हिमवान्ने कहा-मुने! मैं अपनी पुत्रीको उससे

ही-मन हर्षसे खिल उठीं।

मुझे शिवको प्राप्त करनेके लिये उत्तम तपस्या करनेका उपदेश दिया है। यह सुनकर मेनकाने वहाँ शीघ्र अपने

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-पतिको बुलाकर पुत्रीके देखे हुए उस स्वप्नको बताया। भगवती कालीका कामभावसे योग करानेके लिये ब्रह्माजीकी यह सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। आज्ञासे कामदेवको आदरपूर्वक वहाँ भेजा। कामदेवने हिमवानुद्वारा पुत्री पार्वतीको वहाँ जाकर अपने समस्त उपाय लगाये, परंतु शिव कुछ शिवकी सेवामें रखना भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। ब्रह्माजी बोले-हिमालयकी वह लोकपूजित पुत्री आगेके अध्यायोंमें नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजी पार्वती उनके घरमें बढ़ती हुई आठ वर्षकी हो गयी। तारकासुरकी उत्पत्ति तथा शंकरजीद्वारा कामदेवको भस्म उसी समय शम्भुने अपने मनको एकाग्र करनेके लिये करने एवं अनुग्रह करनेकी कथाका विस्तारसे वर्णन हिमालयके गंगावतार नामक उत्तम शिखरपर तपस्या करते हैं, जिसका संक्षेप इस प्रकार है-कश्यपकी सबसे आरम्भ की। तदनन्तर गिरिराज हर्षित होकर अपनी पुत्रीके बड़ी पत्नी दिति थी, उसके दो पुत्र हिरण्याक्ष एवं साथ भगवान् हरके समीप गये और शम्भुसे प्रार्थना की हिरण्यकशिपु हुए। भगवान् विष्णुने वराह एवं नरसिंहरूप कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करनेके लिये बड़ी उत्सुक धारणकर उन दोनोंका वध किया। तत्पश्चात् देवगण है, अत: आप अपनी सेवाके लिये इसे आज्ञा दीजिये। निर्भय एवं सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और शम्भु बोले—हे शैलराज! वेदोंके पारगामी विद्वानोंने वह कश्यपकी शरणमें गयी तथा उनकी सेवाकर पुनः स्त्रीको मायारूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूपसे युवती गर्भ धारण किया। देवराज इन्द्रने अवसर पाकर उसके स्त्री तो तपस्वियोंके लिये विघ्नकारिणी होती है। उनके गर्भमें प्रविष्ट होकर उसके गर्भके टुकड़े-टुकड़े कर संगसे शीघ्र ही विषयवासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य दिये। उसके गर्भसे उनचास पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत् नामके देवता हुए और स्वर्गको चले गये। नष्ट हो जाता है। अत: हे शैल! तपस्वियोंको स्त्रियोंका दितिने पुन: तपस्याकर गर्भ धारण किया और देवताओं के संग नहीं करना चाहिये। ब्रह्माजी बोले—हे देवर्षे! उन शम्भुका यह स्पृहारहित समान बलवान् वज्रांग नामके पुत्रको जन्म दिया। वह निष्ठुर वचन सुनकर हिमालय विस्मयमें पड़ गये। अपने जन्मसे महाप्रतापी और बलवान् था। वरांगी इसकी पत्नी पिता गिरिराजको आश्चर्यमें पडा देखकर भवानीने थी। इनसे एक महाप्रतापी असुरका जन्म हुआ, जिसका शिवजीको प्रणामकर उनसे कहा-हे शम्भो! आप नाम तारकासुर रखा गया। तारकासुरने अपनी मातासे तपकी शक्तिसे सम्पन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं। आज्ञा प्राप्तकर घोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। उसकी सभी कर्मोंको करनेवाली उस शक्तिको ही प्रकृति जानना तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी वर देनेको प्रकट हुए। चाहिये, उसीके द्वारा सबका सृजन, पालन और संहार तारकासुरने ब्रह्माजीसे वर माँगते हुए कहा-हे महाप्रभु! होता है। हे शंकर! यदि आप प्रकृतिसे परे हैं तो मेरे आपके बनाये हुए इस समस्त लोकमें कोई भी पुरुष मेरे समीप रहनेपर भी आपको डरना नहीं चाहिये। समान बलवान् न हो और शिवजीके वीर्यसे उत्पन्न हुआ पार्वतीके वचनोंसे प्रभावित होकर भगवान् शंकरने पुत्र देवताओंका सेनापित बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र-हिमालयकी पुत्रीको अपने पास रहकर सेवा करनेके प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनन्तर वह दुरात्मा लिये स्वीकार कर लिया। भगवती पार्वती शिवकी सेवामें असुर तीनों लोकोंको अपने अधीनकर स्वयं इन्द्र बन पूर्णरूपसे तत्पर हो गयीं तथा महायोगीश्वर भगवान् शिव बैठा। उससे पीड़ित हुए समस्त इन्द्र आदि देवगण शीघ्र ही अपने ध्यानमें निमग्न हो गये। अनाथ तथा अत्यन्त व्याकुल होकर ब्रह्माके पास आये। ब्रह्माजीसे प्रार्थनाकर उन्हें अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्माजीने तारकासुरका आख्यान उसी समय महापराक्रमी तारकासुरसे अत्यन्त पीडित कहा-हे देवताओ! मेरे वरदानसे ही वह असुर इतना इन्द्र आदि देवताओं तथा मुनियोंने उन रुद्रके साथ बलवान हुआ है, अब उसे मारनेका एक ही उपाय है

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्व                    | र्धि ]—एक सिंहावलोकन *<br>४७                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -<br>कि हिमवान्की पुत्री पार्वतीसे भगवान् शंकरका विवाह | ः   नारदजी हिमालय पर्वतपर पहुँचे। हिमवान्ने उनका          |
| सम्पन्न हो जाय।                                        | सत्कार किया और अपनी कन्याके चरित्रका पूरा वर्णन           |
| भगवान् शंकर तपस्यामें लीन हैं, किसी प्रका              |                                                           |
| उनकी तपस्या भंग हो जाय एवं वे सकाम होक                 |                                                           |
| शिवाकी अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिये।             | भगवती कालीके पास आ गये और उन्हें सम्बोधित                 |
| कामदहन                                                 | करके उनके लिये हितकारी वचन कहने लगे—'हे                   |
| तारकासुरसे अत्यन्त पीड़ित हुए इन्द्रने कामदेवक         | । शिवे! तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं।    |
| स्मरण किया तथा उससे मित्रवत् निवेदन किया—हे            | उन्होंने कामदेवको जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया           |
| काम! इस प्रकारका उपाय करना चाहिये, जिससे वि            | है। इसलिये तुम उत्तम तपस्यामें निरत हो चिरकालतक           |
| चित्तको वशमें रखनेवाले शिवकी अभिरुचि पार्वतीमें हं     | महेश्वरकी आराधना करो। तपस्याके द्वारा संस्कारयुक्त        |
| जाय। कामदेवने इन्द्रके वचनको स्वीकार करते हुए उन्हे    | हो जानेपर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनायेंगे     |
| पूरी तरह आश्वस्त किया। इसके अनन्तर वह अपनी पर्त्न      | ते और तुम भी कभी कल्याणकारी शम्भुका परित्याग नहीं         |
| ्र<br>रति तथा मित्र वसन्तको साथ लेकर शिवजीके पास पहुँच | म करोगी।'                                                 |
| गया। कामदेवने भगवान् शंकरपर अपने सभी अमोध              | । शिवाने नारदजीसे कहा—'हे मुने! रुद्रदेवकी                |
| अस्त्रोंका प्रयोग किया, परंतु भगवान् शिवपर उसवे        | आराधनाके लिये मुझे किसी मन्त्रका उपदेश कीजिये।            |
| अस्त्रोंका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाटके मध्य    | ब्रह्माजी बोले—हे नारद! पार्वतीका यह वचन                  |
| भागमें स्थित तीसरे नेत्रसे क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिसरे | सुनकर आपने पंचाक्षर मन्त्र ( <b>नमः शिवाय</b> )-का उन्हें |
| कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेवके भस्म हं              | विधिपूर्वक उपदेश देते हुए कहा—यह मन्त्रराज सब             |
| जानेपर रति अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी            | । मन्त्रोंका राजा, मनोवांछित फल प्रदान करनेवाला,          |
| रतिका दु:ख देखकर देवतागण भगवान् शिवसे अत्यन्त          | । शंकरको बहुत ही प्रिय तथा साधकको भोग और मोक्ष            |
| कातर होकर उसका दु:ख दूर करनेकी प्रार्थना करने लगे      | । देनेवाला है। हे शिवे! नियमोंमें तत्पर रहकर उनके         |
| देवताओंकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शिवजीने वरदान देते  | स्वरूपका चिन्तन करती हुई तुम पंचाक्षर मन्त्रका जप         |
| हुए कहा—रतिका शक्तिशाली पति तभीतक अनंग रहेगा           | , करो, इससे शिवजी शीघ्र ही सन्तुष्ट होंगे। अपने माता-     |
| जबतक श्रीकृष्णका धरतीपर अवतार नहीं हो जाता।            | पितासे किसी प्रकार आज्ञा प्राप्तकर भगवती पार्वती          |
| श्रीकृष्णके द्वारा रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न नामक   | । तपस्यामें संलग्न हो गयीं और पंचाक्षर मन्त्रके जपमें रत  |
| पुत्र होगा, वही कामके रूपमें रतिका पति बनेगा। इस       | । होकर तप करती हुई वे भगवान् शंकरका ध्यान करने            |
| प्रकार कहकर रुद्रदेव अन्तर्धान हो गये और सभी देवत      | । लगीं। इस प्रकार तप और महेश्वरका चिन्तन करती हुई         |
| भी प्रसन्न हो गये।                                     | उन कालीने तीन हजार वर्ष उस तपोवनमें बिता दिये।            |
| कामदेवको भस्म करके महादेवजीके अन्तर्धान हं             | उनकी कठोर तपस्यासे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् संतप्त          |
| जानेपर उनके विरहसे पार्वती अत्यन्त व्याकुल हो गर्यी    | । होने लगा। देवतागणोंने ब्रह्माजीके पास पहुँचकर निवेदन    |
| उन्हें कहीं भी शान्ति नहीं मिल रही थी। पिताके घ        | र किया—हे विभो! इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल            |
| जाकर जब वे अपनी मातासे मिलीं, उस समय पार्वतीन          | रही है—इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है।                 |
| अपना नया जन्म हुआ माना।                                | ब्रह्माजी कहते हैं—तब मैं भगवान् विष्णुसे निवेदन          |
| नारदजीद्वारा पार्वतीको पंचाक्षरमन्त्रका उपदेश          | करनेके लिये उन सभीके साथ शीघ्र ही क्षीरसागर गया           |
| एक दिन इन्द्रकी प्रेरणासे इच्छानुसार घूमते हुए         | ए   और उनसे सारी स्थितिका वर्णन किया।                     |

| ४८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ***********************************                   | *************************************                     |
| विष्णुजी बोले—मैंने सारा कारण जान लिया है।            | स्वीकारकर सबका दु:ख मिटाइये। शंकर! मेरे तथा               |
| आप सब लोग पार्वतीकी तपस्यासे संतप्त हो रहे हैं।       | देवताओंके हृदयमें आपके विवाहका उत्सव देखनेके              |
| अत: मैं आप लोगोंके साथ अभी परमेश्वरके पास चल          | लिये बड़ा भारी उत्साह है। अत: आप यथोचित रीतिसे            |
| रहा हूँ।                                              | विवाह कोजिये।                                             |
| शंकरद्वारा विवाहकी स्वीकृति                           | ब्रह्माजी कहते हैं—नारद! ऐसा कहकर उन्हें                  |
| इसके अनन्तर ब्रह्मा एवं विष्णुसहित सभी देवता          | प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियोंने पुन:          |
| पार्वतीके तपकी प्रशंसा करते हुए वहाँ गये, जहाँ        | उनकी स्तुति की। भक्तोंके अधीन रहनेवाले भगवान्             |
| वृषध्वज महादेव थे। उन सबोंने शिवजीको प्रणामकर         | शंकरने विवाहका तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन             |
| उनकी स्तुति की। तब वहाँ नन्दिकेश्वरने भगवान्          | कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब-जब भक्तोंपर             |
| शिवसे कहा—हे प्रभो! देवता और मुनि संकटमें             | कहीं कोई विपत्ति आती है, तब मैं तत्काल उनके सारे          |
| पड़कर आपकी शरणमें आये हैं। नन्दीके इस प्रकार          | कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुरसे तुम सब लोगोंको जो            |
| सूचित करनेपर भगवान् शम्भुने अपने-आप समाधिसे           | दु:ख प्राप्त हुआ है, उसे मैं जानता हूँ। उसका मैं          |
| विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओंसे आनेका         | निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मनमें विवाह करनेकी कोई         |
| कारण पूछा।                                            | रुचि नहीं है तथापि मैं पुत्रोत्पादनके लिये गिरिजाके साथ   |
| भगवान् विष्णुने कहा—शम्भो! तारकासुरने                 | विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर                 |
| देवताओंको महान् कष्ट प्रदान किया है—यही बतानेके       | अपने-अपने घर जाओ। मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा।        |
| लिये सब देवता यहाँ आये हैं। भगवन्! आपके औरस           | सप्तर्षियोंद्वारा पार्वतीके तपकी परीक्षा                  |
| पुत्रसे तारक दैत्य मारा जा सकेगा, और किसी प्रकारसे    | देवताओंके चले जानेपर पार्वतीके तपकी परीक्षाके             |
| नहीं। आप कृपाकर गिरिराज हिमवान्की पुत्री गिरिजाका     | लिये भगवान् शंकर समाधिस्थ हो गये। उन दिनों पार्वती        |
| पाणिग्रहण करें।                                       | देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थीं, उस तपस्यासे             |
| श्रीविष्णुका यह वचन सुनकर भगवान् शंकरने               | रुद्रदेव भी बड़े विस्मयमें पड़ गये। भक्ताधीन होनेके       |
| ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियोंको निष्काम धर्मका | कारण वे समाधिसे विचलित हो गये। सृष्टिकर्ता हरने           |
| उपदेश दिया। तदनन्तर भगवान् शम्भु पुनः ध्यानमें        | वसिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया। उनके स्मरण            |
| निमग्न हो गये। परमेश्वर शिवको ध्यानमग्न देखकर         | करते ही वे सातों ऋषि वहाँ शीघ्र ही आ पहुँचे। भगवान्       |
| उन्होंने नन्दीकी सहमित ली। नन्दीने पुन: दीनभावसे      | शिवने प्रसन्नतापूर्वक कहा—गिरिराजकुमारी देवेश्वरी         |
| स्तुति करनेके लिये कहा। वे सभी देवगण दीनभावसे         | पार्वती इस समय गौरीशिखर नामक पर्वतपर तपस्या कर            |
| पुनः स्तुति करने लगे। भगवान् विष्णुने पुनः निवेदन     | रही हैं, मुझे पतिरूपमें प्राप्त करना ही उनकी तपस्याका     |
| किया—सुखदायक भगवान् शंकर! हम सब देवताओंको             | उद्देश्य है। मुनीश्वरो! तुम लोग मेरी आज्ञासे वहाँ जाओ     |
| तारकासुरसे अनेक प्रकारका कष्ट प्राप्त हो रहा है।      | और उनकी दृढ़ताकी परीक्षा करो। भगवान् शंकरकी यह            |
| आपके लिये ही देवताओंने गिरिराज हिमालयसे शिवाकी        | आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरन्त ही उस स्थानपर जा           |
| उत्पत्ति करायी है। शिवाके गर्भसे आपके द्वारा जो पुत्र | पहुँचे, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थीं। सप्तर्षियोंद्वारा |
| उत्पन्न होगा, उसीसे तारकासुरकी मृत्यु होगी, दूसरे     | तपस्याका कारण पूछनेपर पार्वतीने संकोचपूर्वक बताया         |
| किसी उपायसे नहीं। नारदजीकी आज्ञासे पार्वती कठोर       | कि वे भगवान् सदाशिवको पतिरूपमें चाहती हैं।                |
| तपस्या कर रही हैं। उनके तेजसे समस्त त्रिलोकी          | नारदजीके आज्ञानुसार वे उन्हें प्राप्त करनेके लिये कठोर    |
| आच्छादित हो गयी है। इसलिये परमेश्वर! शिवाको           | तप कर रही हैं।                                            |

| अङ्क ]                                                  | ]—एक सिंहावलोकन * ४९                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| नारदजीका नाम सुनकर वे सप्तर्षि छलपूर्वक                 | ब्रह्मचारीने पार्वतीसे फिर पूछा—तुम अपनी तपस्याका        |
| मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारदकी निन्दा        | कारण सत्य-सत्य बताओ ? पार्वतीजीने कहा—मैंने मन,          |
| की और कई प्रकारके उदाहरण देकर कहा कि नारदने             | वचन और कर्मसे शंकरजीको ही पतिभावसे वरण किया              |
| आजतक किसीका घर नहीं बसाया, वह तो घर                     | है। मनकी उत्सुकतावश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ।           |
| फोड़नेवाला है। इसके अनन्तर भगवान् शिवके अमंगल           | उस ब्राह्मण ब्रह्मचारीने पार्वतीकी बात सुनकर             |
| वेश आदिका वर्णन करते हुए पार्वतीको उनसे विस्त           | भगवान् शंकरकी घोर निन्दा करनी प्रारम्भ कर दी।            |
| करनेका प्रयास किया और विष्णुकी प्रशंसा करते हुए         | शंकरको अवगुणोंकी खान सिद्ध करनेका प्रयास करते            |
| उनसे विवाह करनेका प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वतीने इसे     | हुए पार्वतीको उनसे विरत होनेका बार-बार परामर्श           |
| स्वीकार नहीं किया। शिवकी महिमाका वर्णन करते हुए         | ुष्ट्र भावताका उनस विरत हानका बार-बार परामरा<br>दिया।    |
| वे बोलीं—शिव परब्रह्म एवं विकाररहित हैं। वे भक्तोंके    | उस ब्राह्मणके इस प्रकारके वचन सुनकर पार्वती              |
| लिये ही शरीर धारण करते हैं। वे सदाशिव प्रभु निर्गुण,    | कुपित मनसे शिवनिन्दक ब्राह्मणसे बोर्ली—आप ब्रह्मचारीका   |
| मायारहित एवं विराट् हैं। हे ब्राह्मणो! यदि शंकर मेरे    | कप धारणकर मुझे छलना चाहते हैं, इसीलिये कुतर्कसे          |
| साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूँगी।    | भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निर्गुण ब्रह्म |
| यह कहकर और उन मुनियोंको प्रणाम करके वे पार्वती          | हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो सात जन्मोंका          |
| मौन हो गर्यो।                                           | दिरिद्र हो तो वह भी यदि शंकरकी सेवा करे तो उसे           |
| तदनन्तर ऋषियोंने भी पार्वतीका दृढ़ निश्चय               | लोकमें स्थिर रहनेवाली लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। जो     |
| जानकर उनकी जय-जयकार की और उन्हें उत्तम                  | पुरुष शिवतत्त्वको न जानकर शिवको निन्दा करता है,          |
| आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनन्तर वे ऋषिगण              | उसका जीवनपर्यन्त संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो            |
| शिवलोक पहुँचकर भगवान् सदाशिवको सम्पूर्ण वृत्तान्त       | जाता है। वे सज्जनोंके प्रिय, निर्विकारी प्रभु मेरे तो    |
| निवेदनकर अपने-अपने लोकको चले गये।                       | सर्वस्व हैं और मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। उन महात्मा        |
| शंकरद्वारा वृद्धब्राह्मणके रूपमें पार्वतीकी             | सदाशिवकी ब्रह्मा, विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं        |
| परीक्षा                                                 | कर सकते।                                                 |
| उन सप्तर्षियोंके चले जानेपर प्रभु शिवने स्वयं           | इस प्रकार कहती हुईं वे गिरिराजपुत्री मौन हो गर्यों       |
| पार्वतीके तपकी परीक्षा लेनेकी इच्छा की। वे एक बूढ़े     | और निर्विकार चित्तसे शिवजीका ध्यान करने लगीं।            |
| ब्राह्मण ब्रह्मचारीका वेश धारणकर तपस्यामें रत भगवती     | उन शिवने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थीं, उसी              |
| पार्वतीके पास पहुँचे। उन्होंने पार्वतीसे पूछा—तुम कौन   | प्रकारका अत्यन्त सुन्दर रूप धारणकर उन्हें दर्शन दिया     |
| हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वनमें रहकर              | और पुन: पार्वतीसे वे शिव कहने लगे—हे दृढ़                |
| इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वतीने अपना        | मनवाली! मैंने तुम्हारी अनेक प्रकारसे परीक्षा की, मेरे    |
| परिचय देते हुए ब्रह्मचारीको अपना पूर्ण वृत्तान्त सुनाया | इस अपराधके लिये क्षमा करो। मैंने तुम्हारी-जैसी           |
| तथा कहा कि बहुत समयतक कठोर तपस्या करनेके                | पतिव्रता सती त्रिलोकमें कहीं नहीं देखी। हे शिवे! मैं     |
| बाद भी मुझे मेरे प्राणवल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए,    | सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो।      |
| इस कारण अब मैं अग्निमें प्रवेश करूँगी। इस प्रकार        | भगवान् सदाशिवका वचन सुनकर और उनके                        |
| कहकर पार्वतीजी ब्रह्मचारीद्वारा निषेध करनेपर भी         | परमानन्दकारी रूपका दर्शनकर पार्वतीजी परम आनन्दित         |
| अग्निमें प्रवेश कर गयीं, परंतु उसी समय अग्नि चन्दनके    | हो गर्यी। इसके अनन्तर पार्वतीजी अपने घरके लिये           |
| समान शीतल हो गयी।                                       | प्रस्थान कर गयीं, वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता       |
|                                                         | ·                                                        |

| ५० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | *****************************                            |
| मेनका पार्वतीको पाकर विह्वल हो गयीं। घरमें नित्य                                  | इधर शिवजीके पास लग्नपत्रिका भेजी गयी, जिसे               |
| गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान् सदाशिव                                      | पढ़कर वे अत्यन्त आनन्दित हुए और नारदजीके द्वारा          |
| एक नटका रूप धारणकर वहाँ पधारे और अद्भुत                                           | सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धोंको तथा अन्य लोगोंको         |
| लीलाओंका प्रदर्शन किया। मेनका नटकी लीलासे प्रसन्न                                 | विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रण भेजा। तदनन्तर    |
| होकर रत्नोंसे भरपूर उपहार उस नटके लिये लेकर                                       | समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा आदि          |
| आयीं। उस विलक्षण नटने इसे स्वीकार नहीं किया और                                    | विवाह-उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये पधारे।               |
| इसके बदले शिवाकी याचना की। यह सुनकर मेनका                                         | भगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर भगवान् सदाशिवने            |
| अत्यधिक कुपित हो गयीं और नटको वहाँसे हटानेका                                      | पूजन आदिका सब कार्य वेदोक्त विधिसे सम्पन्न किया।         |
| प्रयास किया। नटरूपी भगवान् शंकर अपने स्थानपर                                      | तदनन्तर सबके साथ नन्दी आदि अपने सब गणोंको                |
| आ गये।                                                                            | साथ लेकर हिमाचलपुरीकी ओर प्रस्थान कर गये।                |
| देवताओंकी प्रेरणासे भगवान् शंकर पुन: वैष्णव-                                      | शिव-बरातका वर्णन                                         |
| ब्राह्मणके वेशमें हिमवान्के यहाँ पधारे और शिवकी                                   | भगवान् शिवकी बरात विलक्षण थी, बरातमें                    |
| निन्दा करते हुए उनके दोषोंका वर्णन किया। इसे सुनकर                                | वाहनोंपर विराजित खूब सजे-धजे बाजे-गाजेके साथ             |
| मेनका अत्यधिक दुखित हुईं और वे पार्वतीका विवाह                                    | पताकाएँ फहराते हुए वसु आदि गन्धर्व, मणिग्रीवादि          |
| शिवसे करनेके लिये किसी प्रकार तैयार नहीं हुईं।                                    | यक्ष, देवराज इन्द्र, भृगु आदि मुनीश्वर, ब्रह्मा तथा      |
| इधर भगवान् शिवको इस बातका पता लगा तो                                              | भगवान् विष्णु—सबकी टोलियाँ अलग-अलग चल रही                |
| उन्होंने अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंको बुलाया तथा मेनाके                             | थीं। इनमेंसे प्रत्येक दलके स्वामीको देखकर मेना पूछती     |
| पास जाकर उन्हें समझानेकी आज्ञा दी।                                                | थीं कि क्या ये ही शिव हैं? नारदजी कहते—ये तो             |
| अरुन्धतीसहित सप्तर्षियोंने शिवकी आज्ञासे हिमवान्के                                | शिवके सेवक हैं। मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होतीं         |
| यहाँ पहुँचकर उन्हें समझानेका प्रयास किया। हिमवान्ने                               | और मनमें सोचतीं कि जब उनके सेवक ही इतने सुन्दर           |
| कहा कि एक वैष्णववेशधारी ब्राह्मणने आकर मेनाके                                     | हैं तो इनके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुन्दर होंगे!   |
| समक्ष शिवके दोषोंका वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक                                   | इसी क्रममें भगवान् रुद्रदेवकी परम अद्भुत सेना भी वहाँ    |
| निन्दा की। इसे सुनकर मेना नाराज होकर कोपभवनमें                                    | आ पहुँची, जो भूत-प्रेत आदिसे संयुक्त तथा नाना गणोंसे     |
| चली गयी हैं। सप्तर्षियोंने अरुन्धतीको मेनाके पास भेजा।                            | सम्पन्न थी। इनमें किन्हींके मुँह टेढ़े थे तो कोई अत्यन्त |
| अरुन्धतीको देखकर मेना उठ खड़ी हुईं। अरुन्धतीने भगवान्                             | कुरूप दिखायी देते थे, कोई बड़े विकराल थे, कोई            |
| सदाशिवकी कई प्रकारसे प्रशंसा करते हुए मेनाको                                      | लँगड़े थे तो कोई अन्धे। गणोंमेंसे कितनोंके तो मुँह नहीं  |
| समझाया। अन्ततोगत्वा मेना और हिमवान् भगवान्                                        | थे तो बहुतोंके बहुतेरे मुख थे। इस तरह सभी गण नाना        |
| शिवके साथ पार्वतीका विवाह करनेको राजी हो गये।                                     | प्रकारकी वेषभूषा धारण किये थे। उन असंख्य भूत-प्रेत       |
| शिव-पार्वतीके विवाहकी तैयारी                                                      | आदि गणोंको देखकर मेना तत्काल भयसे व्याकुल हो             |
| सप्तर्षियोंने भगवान् शंकरके पास जाकर उन्हें यह                                    | गयीं, उन्हींके बीचमें भगवान् शंकर भी थे। वे वृषभपर       |
| समाचार विस्तारपूर्वक सुनाकर अनुरोध किया कि वेदोक्त                                | सवार थे, उनके पाँच मुख थे, प्रत्येक मुखमें तीन-तीन       |
| विधिसे पार्वतीका पाणिग्रहण कीजिये।                                                | नेत्र थे और सारे अंगमें विभूति लगी हुई थी। मस्तकपर       |
| उधर हिमवान्ने विवाहकी तैयारियाँ प्रारम्भ कर दीं                                   | जटाजूट और चन्द्रमाका मुंकुट, आँखें भयानक और              |
| और विश्वकर्माके द्वारा बरातियोंके लिये कृत्रिम आवासका                             | आकृति विकराल थी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं             |
| निर्माण एवं सजावट आदि करायी।                                                      | दुराग्रहमें फँसकर मारी गयी—इस प्रकार कहकर मेना           |

\* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध ]—एक सिंहावलोकन \* अङ्क ] उसी क्षण मूर्च्छित हो गयीं। थोड़ी देरमें चेत होनेपर वे एक ब्राह्मणपत्नीद्वारा पार्वतीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश क्षुब्ध होकर अत्यन्त विलाप एवं तिरस्कार करने लगीं। उसी समय भगवान् विष्णु भी वहाँ पधारे और उन्होंने सप्तर्षियोंके आग्रह करनेपर मेना पार्वतीको विदा अनेक प्रकारसे मेनाको समझाते हुए शिवके महत्त्वका करनेके लिये उद्यत हुईं। उन्होंने विधिपूर्वक वैदिक एवं वर्णन किया। लौकिक कुलाचारका पालन करते हुए राजोचित शृंगारकर मेनाने शिवके महत्त्वको स्वीकार करते हुए श्रीहरिसे पार्वतीको विभूषित किया। तत्पश्चात् मेनाके मनोभावोंको कहा—यदि भगवान् शिव सुन्दर शरीर धारण कर लें तो जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मणपत्नीने गिरिजाको उत्तम मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। पातिव्रतकी शिक्षा प्रदान की। ब्राह्मणपत्नी बोली-ब्रह्माजीने नारदजीसे कहा कि उसी समय तुमने गिरिराजिकशोरी! संसारमें पतिव्रता नारी ही धन्य है। पतिव्रता सब लोकोंको पवित्र करनेवाली और समस्त भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे भगवान् शंकरके पास जाकर उन्हें स्तोत्रोंद्वारा प्रसन्न किया। तुम्हारी बात सुनकर पापराशिको नष्ट कर देनेवाली है। श्रुतियों और स्मृतियोंमें शम्भुने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण पातिव्रतधर्मको महान् बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ कर लिया। बताया जाता है, वैसा दूसरा धर्म नहीं है। पातिव्रत धर्मकी शिक्षा यहाँ विस्तारसे दी गयी है। भगवान् शिवका मंगलमय वरवेश भगवान् शम्भुका वह स्वरूप कामदेवसे भी अधिक इसके अनन्तर भगवती शिवाकी विदाईका मार्मिक सुन्दर और लावण्यका परम आश्रय था। उस स्वरूपका वर्णन हुआ है। शिवाने समस्त गुरुजनोंको, माता-पिताको, पुरोहित और ब्राह्मणोंको, भौजाइयों और दूसरी दर्शनकर शैलराजकी पत्नी मेना आश्चर्यचिकत हो गयीं। वहाँ उपस्थित सभी पुरवासिनियाँ भगवान् शंकरका वह स्त्रियोंको प्रणाम करके यात्रा प्रारम्भ की। सबने शिवाको मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गयीं। हिमाचलकी आशीर्वाद प्रदान किया। पत्नी मेना भी शम्भुकी आरती उतारनेके लिये हाथमें ब्रह्माजी कहते हैं-तात! इस प्रकार मैंने परम दीपकोंसे सजी हुई थाली लेकर सभी ऋषिपत्नियों तथा मंगलमय शिव-विवाहका वर्णन किया। यह शोकनाशक, अन्य स्त्रियोंके साथ आदरपूर्वक द्वारपर आयीं। विवाहका आनन्ददायक तथा धन और आयुकी वृद्धि करनेवाला है। सब कार्य विधि-विधानसे सम्पन्न हुआ। इस प्रकार रुद्रसंहिताका पार्वतीखण्ड पूर्ण हुआ। रुद्रसंहिता (कुमारखण्ड) नारदजीने ब्रह्माजीसे पूछा-हे ब्रह्मन्! भगवान् उत्पन्न होने तथा कृत्तिकादि छ: स्त्रियोंके द्वारा उनके शंकरने पार्वतीसे विवाह करनेके पश्चात् कैलास जाकर पाले जाने, उन छहोंकी सन्तुष्टिके लिये उनके छ: मुख क्या किया? उन परमात्मा शिवको किस प्रकार पुत्र धारण करने और कृत्तिकाओं के द्वारा पाले जानेके कारण उत्पन्न हुआ? तारकासुर-वध किस प्रकार हुआ? उनका कार्तिकेय नाम होनेकी बात कही। तदनन्तर उनके ब्रह्माजीने कहा-शिवजीके कैलास पहुँचते ही शंकर-गिरिजाकी सेवामें लाये जानेकी कथा सुनायी। वहाँ महान् उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न होकर फिर ब्रह्माजीने कहा-भगवान् शंकरने कुमारको गोदमें अपने-अपने स्थानको चले गये। इसके बाद भगवान् बैठाकर अत्यन्त स्नेह किया। देवताओंने उन्हें नाना शम्भु पार्वतीके साथ देवताओंके वर्ष-परिमाणके अनुसार प्रकारके पदार्थ, विद्याएँ, शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्र प्रदान एक हजार वर्षतक विहार करते रहे। किये। पार्वतीके हृदयमें प्रेम समाता नहीं था, उन्होंने कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा हर्षपूर्वक कुमारको उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया, साथ ही ब्रह्माजीने कथा-प्रसंग सुनाकर कुमारके गंगासे चिरंजीवी भी बना दिया।

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-तारकासूर-संग्राम और तारकासुरमें अत्यन्त रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ इसी बीच देवताओंने भगवान् शंकरसे कहा-गया। तब ब्रह्माजीने स्वामिकार्तिकसे कहा—हे पार्वतीसुत! प्रभो! तारकासुर कुमारके हाथों ही मारा जानेवाला है, विष्णु और तारकासुरका यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे इसलिये ही यह पार्वती-परिणय तथा कुमार-उत्पत्ति रहा है; क्योंकि विष्णुके हाथों इस तारककी मृत्यु नहीं आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगोंके होगी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यन्त बलवान् हो गया हितार्थ उसका कामतमाम करनेके हेतु कुमारको आज्ञा है। हे पार्वतीनन्दन! तुम्हारे अतिरिक्त इस पापीको दूसरा दीजिये। हम लोग आज ही अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित कोई नहीं मार सकता। तुम शीघ्र ही उस दैत्यका वध होकर तारकको मारनेके लिये रणयात्रा करेंगे। करनेके लिये तैयार हो जाओ। तारकका संहार करनेके ब्रह्माजी कहते हैं-मुने! यह सुनकर भगवान् निमित्त ही तुम शंकरसे उत्पन्न हुए हो। शंकरका हृदय दयाई हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेयने प्रसन्नतापूर्वक 'तथास्तु'-ऐसा ही होगा कहा तथा वे स्वीकार करके उसी समय तारकका वध करनेके लिये युद्धके लिये तत्पर हो गये। अपने पुत्र कुमारको देवताओंको सौंप दिया। फिर तो शिवजीकी आज्ञा मिल जानेपर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी कुमार कार्तिकेयके साथ तारकासुरका भयंकर युद्ध देवता एकत्र होकर तुरंत ही उस पर्वतसे चल दिये। उस होने लगा। सबके देखते-देखते कुमारके आघातसे तारकासुर सहसा धराशायी हो गया और उसके प्राण-समय श्रीहरि आदि देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास था कि ये तारकासुरका वध अवश्य कर डालेंगे। वे भगवान् पखेरू उड़ गये। महाबली दैत्यराज तारकके मारे जानेपर शंकरके तेजसे भावित हो कुमारके सेनापतित्वमें तारकका सभी देवता आनन्दमग्न हो गये। उस समय भगवान् संहार करनेके लिये रणक्षेत्रमें आये। उधर महाबली शंकर भी कार्तिकेयकी विजयका समाचार पाकर पार्वतीजीके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पधारे। स्नेहसे युक्त पार्वतीजी तारकने जब देवताओंके इस युद्धोद्योगको सुना तो वह भी एक विशाल सेनाके साथ देवोंसे युद्ध करनेके लिये परम प्रेमपूर्वक अपने पुत्र कुमारको अपनी गोदमें लेकर तत्काल ही चल पड़ा। उसकी उस विशाल वाहिनीको लाड-प्यार करने लगीं। उस समय वहाँ एक महान् आते देख देवताओंको परम विस्मय हुआ। उसी समय विजयोत्सव मनाया गया। देवताओंने पुष्पवर्षा की। भगवान् विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताओंके प्रति आकाशवाणी तत्पश्चात् भगवान् रुद्र जगज्जननी भवानीके साथ अपने निवास-स्थान कैलास पर्वतको चले गये। इधर सभी हुई-देवगण! तुम लोग जो कुमारके अधिनायकत्वमें युद्ध करनेके लिये उद्यत हुए हो, इससे तुम संग्राममें देवताओंने शंकरनन्दन कुमारका स्तवन करते हुए निवेदन दैत्योंको जीतकर विजयी होगे। किया-हे कुमार! आपने असुरराज तारकको मारकर ब्रह्माजी कहते हैं-मुने! उस आकाशवाणीको हम सबको तथा चराचर जगत्को सुखी कर दिया। अब सुनकर सभी देवताओंका उत्साह बढ़ गया। उनकी आप अपने माता-पिता पार्वती और शंकरका दर्शन युद्धकामना बलवती हो गयी और वे सब युद्धके लिये करनेके लिये शिवके निवासस्थल कैलासपर चलनेकी आ डटे। इधर बहुसंख्यक असुरोंसे घिरा हुआ वह तारक कृपा करें। भी बहुत बड़ी सेनाके साथ वहाँ आ धमका। भयंकर तदनन्तर सब देवताओं के साथ कुमार स्कन्द शिवजीके समीप कैलास पहुँच गये। वहाँ शिव-शिवाके युद्ध होने लगा। भगवान् श्रीहरिने अपने आयुध सुदर्शन चक्र और साथ सबने बड़ा आनन्द मनाया। देवताओंने शिवजीकी शार्ङ्ग धनुषको लेकर युद्धस्थलमें महादैत्य तारकपर स्तुति की। शिवजीने उन सबोंको वरदान तथा अभयदान आक्रमण किया। तदनन्तर सबके देखते-देखते श्रीहरि देकर विदा दिया।

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वा                  | र्ध ]—एक सिंहावलोकन $st$                               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| भगवान् गणपतिके जन्मकी कथा                             | भगवान् शंकरके आज्ञानुसार शिवगणोंने उत्तर               |
| नारदजी बोले—प्रजानाथ! मैंने स्वामिकार्तिकके           | दिशासे एक हाथीका सिर लाकर उस धड़में जोड़ दिया।         |
| सब वृत्तान्त तथा उनकी उत्तम कथा सुन ली, अब            | इसके अनन्तर देवताओंने वेदमन्त्रोंद्वारा जलको           |
| गणेशका उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ।                  | अभिमन्त्रितकर उस बालकके शरीरपर छिड़का, जिससे           |
| ब्रह्माजी बोले—हे नारद! एक समय पार्वतीके              | वह बालक चेतनायुक्त होकर जीवित हो गया।                  |
| मनमें ऐसा विचार आया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक           | अपने पुत्रको जीवित देखकर पार्वती देवी प्रसन्न हो       |
| होना चाहिये, जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही         | गयीं और उन्होंने हर्षातिरेकसे उसका मुख चूमा और         |
| आज्ञामें तत्पर रहनेवाला हो। यों विचारकर पार्वतीदेवीने | प्रेमपूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा—अबसे सम्पूर्ण       |
| अपने शरीरके मैलसे एक ऐसे चेतन पुरुषका निर्माण         | देवताओंमें तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी        |
| किया, जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे संयुक्त था। देवीने    | दु:खका सामना नहीं करना पड़ेगा।                         |
| कहा—तात! तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम     | ब्रह्माजी कहते हैं—हे मुने! तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु    |
| मेरी बात सुनो। आजसे तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी    | और शंकर आदि सभी देवताओंने मिलकर पार्वतीको              |
| आज्ञाके बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महलके भीतर          | प्रसन्न करनेके लिये गणेशको 'सर्वाध्यक्ष' घोषित कर      |
| प्रवेश न करने पाये, चाहे वह कहींसे भी आये, कोई        | दिया।                                                  |
| भी हो।                                                | शिवजी कहते हैं—हे गिरिजानन्दन! विघ्ननाशके              |
| ब्रह्माजी कहते हैं—यों कहकर पार्वतीने गणेशके          | कार्यमें तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है— |
| हाथमें एक सुन्दर छड़ी दे दी और गणराजको अपने           | इतना कहनेके पश्चात् महात्मा शंकर गणेशको पुनः           |
| द्वारपर स्थापित कर दिया तथा सिखयोंके साथ स्वयं        | वरदान देते हुए बोले—हे गणेश्वर! तू भाद्रपद मासके       |
| स्नान करने लगीं। इसी समय भगवान् शिव द्वारपर           | कृष्ण पक्षकी चतुर्थीको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर        |
| आ पहुँचे। गणेश पार्वतीपतिको पहचानते तो थे नहीं,       | उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसी दिनसे आरम्भ करके तेरा       |
| अत: बोल उठे—माताकी आज्ञाके बिना अभी भीतर              | उत्तम व्रत करना चाहिये। यहाँ शिवजीने चतुर्थीव्रतकी     |
| मत जाओ, कारण माता स्नान करने बैठ गयी हैं।             | शास्त्रोक्त विधि तथा उसकी महिमाका वर्णन प्रस्तुत       |
| महेश्वरके गण उन्हें समझाकर हटानेका प्रयास कर          | किया है।                                               |
| रहे थे, परंतु गणेश वहाँसे हटे नहीं। शिवगणों एवं       | गणेशविवाहकी कथा                                        |
| गणेशजीका युद्ध होने लगा, पर वे गणेशको पराजित          | कुछ समय बीत जानेपर एक दिन शिव-पार्वतीके                |
| न कर सके, तब स्वयं शूलपाणि महेश्वरने गणेशसे           | मनमें यह विचार आया कि हमारे दोनों पुत्र विवाहके        |
| युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। घोर युद्ध हुआ            | योग्य हो गये हैं। उधर गणेश और कार्तिक दोनों पुत्रोंमें |
| अन्ततोगत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वरने त्रिशूलसे         |                                                        |
| गणेशजीका सिर काट डाला।                                | विवाह हमारा होना चाहिये—दोनोंने यह इच्छा व्यक्त        |
| जब यह समाचार पार्वतीजीको मिला, तब वे क्रुद्ध          | की। शिव-पार्वतीने कहा—सुपुत्रो! हम लोगोंने पहलेसे      |
| हो गयीं और बहुत सारी सिखयोंको उत्पन्न करके            | एक ऐसा नियम बना रखा है कि जो सारी पृथ्वीकी             |
| प्रलय-जैसी स्थिति बना दीं। यह देख देवर्षियोंने        | परिक्रमा करके पहले लौट आयेगा, उसीका विवाह              |
| भगवतीको प्रसन्न करनेके लिये प्रार्थना की तो भगवती     | पहले होगा।                                             |
| पराम्बाने कहा—यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय तो सब       | -                                                      |
| ठीक हो जायगा।                                         | अपने स्थानसे पृथ्वीकी परिक्रमा करनेके लिये चल दिये,    |

लगे कि परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, अब मैं क्या इधर नारदने कार्तिकेयको माता-पिताके द्वारा छल करूँ ? करनेकी बात कहकर उन्हें भड़काया। कुमार स्कन्द गणेशजीने अपने माता-पिता शिव-पार्वतीको सुन्दर माता-पिताको प्रणामकर क्रोधाग्निसे जलते हुए शिवा-शिवके मना करनेपर भी क्रौंच पर्वतपर चले गये और आसनपर बिठाया और विधिपूर्वक उनकी पूजाकर सात

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

विवाह पहले कर देना चाहिये। शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार ही रह गये। कृत्तिका नक्षत्रयुक्त भगवान् शिवा-शिवने गणेशजीकी बात स्वीकार कार्तिक पूर्णिमा तिथिमें जो व्यक्ति कुमारका दर्शन करता कर ली और सिद्धि एवं बुद्धिके साथ गिरिजानन्दन है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं और उसे मनोवांछित गणेशका विवाह सम्पन्न हो गया। उनकी सिद्धि फलकी प्राप्ति हो जाती है। स्कन्दका वियोग होनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये शिव-पार्वती स्वयं अपने अंशसे क्रौंच पर्वतपर गये। वहाँ मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग

परंतु गणेश वहीं खड़े रह गये। वे मनमें विचार करने

परिक्रमाएँ सम्पन्न कीं और निवेदन किया कि शास्त्रोंके

अनुसार मेरी पृथ्वी-परिक्रमा पूर्ण हो गयी। अत: मेरा

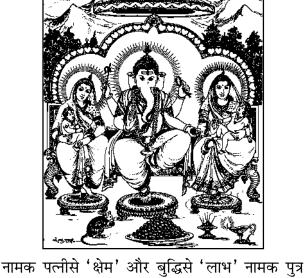

हुआ।

# नारदजी कहते हैं-हे ब्रह्मन्! पराक्रमी भगवान्

शंकरने एक ही बाणसे एक साथ दैत्योंके तीनों पुरोंको

किस प्रकार जलाया? मायासे निरन्तर विहार करनेवाले

भगवान् शंकरके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन कीजिये।

ब्रह्माजी बोले-हे ऋषिश्रेष्ठ! पूर्वकालमें व्यासजीने

महर्षि सनत्कुमारसे यही बात पूछी थी। तब सनत्कुमारजीने उस समय जो कुछ कहा था, वही बात मैं आपको

सुनाता हूँ।

है, आज भी वहाँ उनके दर्शन होते हैं। पार्वतीसहित उन शिवको आया जानकर वे कुमार विरक्त होकर वहाँसे

अन्यत्र जानेको उद्यत हो गये। देवताओं और मुनियोंके बहुत प्रार्थना करनेपर भी वे कार्तिकेय उस स्थानसे तीन योजन दूर हटकर निवास करने लगे। हे नारद! पुत्रके स्नेहसे आतुर वे दोनों शिवा-शिव

अमावस्याके दिन वहाँ शिवजी स्वयं जाते हैं और पूर्णमासीके दिन पार्वतीजी निश्चित रूपसे वहाँ जाती हैं। हे मुनीश्वर! आपने कार्तिकेय और गणेशका जो-

इस प्रकार रुद्रसंहिताका चतुर्थ कुमारखण्ड पूर्ण हुआ। रुद्रसंहिता (युद्धखण्ड)

त्रिपुरवधकी कथा सनत्कुमार व्यासजीसे कहते हैं-हे मुनीश्वर!

शिवजीके पुत्र कार्तिकेयके द्वारा तारकासुरका वध कर

कुमारके दर्शनके लिये पर्व-पर्वपर वहाँ जाते रहते हैं।

जो वृत्तान्त पूछा, वह श्रेष्ठ वृत्तान्त मैंने वर्णित किया।

[ श्रीशिवमहापुराण-

कुमार कार्तिकेयका क्रौंचपर्वतपर जाना

ब्रह्माजी कहते हैं - हे देवर्षे ! उसी दिनसे लेकर वे

तभीसे वे आज भी वहींपर हैं।

दिये जानेपर उसके तीनों पुत्र—तारकाक्ष, विद्युन्माली

तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्योंने सम्पूर्ण भोगोंको त्यागकर मेरुपर्वतकी गुफामें जाकर

अत्यन्त अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्माजीमें मन लगाये हुए उन तारकपुत्रोंका बहुत समय

| अङ्क ] 💮 💮 🛊 श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध             | ]—एक सिंहावलोकन * ५५                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| *******************************                      | **************************************                  |
| बीत गया। उनके तपसे सन्तुष्ट होकर ब्रह्माजी वहाँ      | शिवजीसे प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जायँ |
| प्रकट हो गये और उन असुरोंसे अभीष्ट वर माँगनेको       | तो आप लोगोंका कार्य पूर्ण हो सकेगा।                     |
| कहा।                                                 | तब ब्रह्माजीकी बात सुनकर इन्द्रसहित सभी देवता           |
| दैत्य बोले—हे देवेश! यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें      | दुखी होकर शिवलोक गये और भगवान् शिवसे प्रार्थना          |
| सब प्राणियोंसे अवध्यत्व प्रदान कीजिये। हम अजर-       | की। भगवान् शंकरने कहा—वे दैत्य मेरी भक्ति और            |
| अमर हो जायँ और तीनों लोकोंमें अन्य प्राणियोंको मार   | सेवा-शुश्रूषामें संलग्न हैं। इसलिये जबतक वे वेद-        |
| सकें। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा—हे           | शास्त्रोक्त धर्मसे विमुख नहीं होंगे, तबतक मेरे द्वारा   |
| असुरो! पूर्ण अमरत्व किसीको नहीं मिल सकता, अत:        | उनका कोई अनिष्ट करना सम्भव नहीं है। इसलिये आप           |
| कोई अन्य वर माँग लो। इस भूतलपर जहाँ भी कोई           | देवतागण विष्णुसे बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान्       |
| प्राणी जन्मा है, वह अवश्य मरेगा।                     | विष्णुके समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनताके साथ        |
| दैत्य बोले—हे भगवन्! हम लोग यद्यपि पराक्रमशील        | विष्णुके समक्ष अपनी परिस्थितियोंको बताया तथा            |
| हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है, जिसमें   | भगवान् शिवके विचारोंको भी व्यक्त किया।                  |
| शत्रु प्रवेश कर न सके और वहाँ हम सुखसे निवास कर      | भगवान् विष्णुने कहा—लिंगार्चनपरायण वे दैत्य             |
| सकें। अत: आप ऐसे तीन नगरोंका—एक स्वर्णका पुर,        | इस लोकमें अनेक प्रकारकी सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं,      |
| दूसरा चाँदीका तथा तीसरा वज्रके समान लोहेका पुर       | परलोकमें भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, फिर भी मैं अपनी  |
| निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिये, जो परम अद्भुत,     | मायासे उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न डालकर देवताओंकी       |
| सभी सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण और देवताओंके लिये सर्वथा  | कार्यसिद्धिके निमित्त क्षणभरमें त्रिपुरका संहार करूँगा। |
| अनतिक्रमणीय हों।                                     | जबतक वे शंकरकी अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य          |
| सनत्कुमारजीने व्यासजीसे कहा—उनका यह वचन              | करते हैं, तबतक उनका नाश नहीं हो सकता, इसलिये            |
| सुनकर लोकपितामह ब्रह्माने उन्हें यह वर प्रदान कर     | अब ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे वहाँसे वेद-धर्म          |
| दिया। उसके बाद उन्होंने दैत्यशिल्पी मयको आज्ञा       | चला जाय, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे—ऐसा          |
| दी—हे मय! तुम सोने, चाँदी और लोहेके तीन नगरोंका      | निश्चय करके विष्णुजीने उन दैत्योंके धर्ममें विघ्न       |
| निर्माण कर दो। मयको यह आज्ञा प्रदानकर ब्रह्माजी      | करनेके लिये श्रुतिखण्डनरूप उपाय किया।                   |
| अपने लोकको चले गये। तदनन्तर मयने बड़े प्रयत्नके      | उन देवाधिदेव विष्णुजीकी मायासे सभी पुरवासियोंके         |
| साथ तीनों पुरोंका निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रमसे  | अपने धर्मोंसे सर्वथा विमुख हो जानेपर अधर्मकी वृद्धि     |
| स्वर्गमें, आकाशमें एवं भूलोकमें अवस्थित हुए।         | होने लगी। सभी देवताओंने भगवान् शंकरसे प्रार्थना की      |
| इस प्रकार तीनों पुरोंको प्राप्तकर महाबली तारकासुरके  | और कहा—हे भक्तवत्सल! उन दैत्योंने हमारे भाग्यसे         |
| पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकारके सुखोंका भोग | सभी धर्मोंका परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद! इस        |
| करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसोंको वहाँ निवास करते   | समय हम आपकी शरणमें आये हैं, आप जैसा चाहें,              |
| हुए बहुत लम्बा काल व्यतीत हो गया।                    | वैसा करें।                                              |
| तब उनके तेजसे दग्ध हुए इन्द्रादि देवता दुखी          | त्रिपुरध्वंसके लिये दिव्य रथका निर्माण                  |
| होकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और उनसे अपना दु:ख        | भगवान् शंकरने कहा—मेरे पास योग्य सारथीसहित              |
| प्रकट किया।                                          | दिव्य रथ नहीं है और संग्राममें विजय दिलानेवाला          |
| ब्रह्माजी बोले—हे देवताओ! आप लोग उन                  | धनुष–बाण आदि भी नहीं है, जिस रथपर बैठकर                 |
| दैत्योंसे बिलकुल मत डरिये। इन्द्रसहित सभी देवता      | धनुष–बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल                |

| ५६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>********************</b>                           | ****************************                         |
| दैत्योंका संग्राममें वध कर सकूँ।                      | तबतक आप बाण छोड़िये और त्रिपुरको भस्म कर             |
| तब सभी देवता प्रभुके वचन सुनकर प्रसन्न होकर           | दीजिये।                                              |
| बोले—हे महेश्वर! हम लोग आपके रथादि उपकरण              | शिवजीके द्वारा छोड़े गये तीव्रगामी उस विष्णुमय       |
| बनकर युद्धके लिये तैयार हैं। भगवान् शंकरने कहा कि     | बाणने त्रिपुरमें रहनेवाले उन तीनों दैत्योंको दग्ध कर |
| रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित     | दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए     |
| कीजिये। तब उनकी आज्ञासे विश्वकर्माने संसारके          | उस बाणकी अग्निसे भस्म हो गये।                        |
| कल्याणके लिये सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यन्त सुन्दर      | जिस प्रकार कल्पान्तमें जगत् भस्म हो जाता है,         |
| रथका निर्माण किया। शिवजीके रथपर आरूढ़ हो              | उसी प्रकार उस अग्निने केवल विश्वकर्मा मय दानवको      |
| जानेपर वह रथ उन बलवान् दानवोंके आकाशस्थित             | छोड़कर सभीको भस्म कर दिया। महेश्वरके शरणागत          |
| तीनों पुरोंको उद्देश्य करके चलने लगा। रथपर आरूढ़      | होनेपर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिये सब           |
| भगवान् शंकरने पाशुपत-व्रतकी चर्चा की और कहा—          | पुरुषोंको ध्यानपूर्वक यह यत्न करना चाहिये, जिससे     |
| जो इस दिव्य पाशुपत व्रतका आचरण करेगा वह               | भगवान् शंकरमें भक्ति बढ़े।                           |
| पशुत्वसे मुक्त हो जायगा।                              | इसके अनन्तर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओंने        |
| सनत्कुमार बोले—उन परमात्मा महेश्वरका यह               | भगवान् शंकरकी स्तुति की। शिवजीने प्रसन्न होकर        |
| वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणोंने कहा—ऐसा       | मनोऽभिलषित वर प्रदान किया।                           |
| ही होगा। इसलिये हे वेदव्यास! देवता एवं असुर—सभी       | भगवान् शिवद्वारा मयको वरदान                          |
| उन प्रभुके पशु हैं और पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाले    | सनत्कुमारजी कहते हैं—उसी समय मय दानव                 |
| रुद्र भगवान् शंकर पशुपित हैं, तभीसे उन महेश्वरका यह   | प्रेमपूर्वक गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगा।       |
| कल्याणप्रद 'पशुपति' नाम भी सभी लोकोंमें प्रसिद्ध      | शिवजीने प्रसन्न होकर मय दानवसे वर माँगनेको कहा।      |
| हुआ।                                                  | मयने कहा—हे देवदेव! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो      |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे व्यासजी! इसके बाद             | मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिये। मुझमें कभी    |
| महादेव शम्भु समस्त युद्ध-सामग्रियोंसे युक्त हो उस     | भी असुर भाव न रहे। हे नाथ! मैं आपके शुभ भजनमें       |
| रथपर बैठकर त्रिपुरके दैत्योंको दग्ध करनेके लिये उद्यत | मग्न रहूँ। भगवान् महेश्वर प्रसन्न होकर बोले—तुम मेरी |
| हुए। पर इस कार्यमें गणेशजीके द्वारा विघ्न होनेपर एक   | आज्ञासे अपने परिवारसहित स्वर्गलोकसे भी मनोहर         |
| अत्यन्त मनोहर आकाशवाणी शंकरजीने सुनी—हे भगवन्!        | वितललोकको जाओ तथा निर्भय होकर वहाँ रहो।              |
| जबतक आप इन गणेशजीका पूजन नहीं करेंगे, तबतक            | मयने भगवान्की इस आज्ञाको स्वीकार किया और             |
| आप त्रिपुरका नाश नहीं कर सकेंगे—यह वचन सुनकर          | सबको प्रणामकर वह वितललोकको चला गया।                  |
| सदाशिवने भद्रकालीको बुलाकर गणेशजीका पूजन              | जलन्धरके वधकी कथा                                    |
| किया।                                                 | व्यासजी कहते हैं—हे ब्रह्मन्! मैंने सुना है कि       |
| जब महादेवजी गणेशका पूजनकर स्थित हो गये,               | पूर्वकालमें प्रभु शंकरजीने महादैत्य जलन्धरका वध      |
| उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एकमें मिल गये। उसी      | किया था, आप शंकरजीके उस चरित्रको सुनानेकी कृपा       |
| समय जगत्पति ब्रह्मा तथा विष्णुने कहा—हे महेश्वर!      | करें।                                                |
| अब इन दैत्य तारकपुत्रोंके वधका समय उपस्थित हो         | व्यासजीद्वारा इस प्रकार पूछनेपर महामुनि              |
| गया है; क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थानमें आ गये      | सनत्कुमारजीने पूरी कथा सुनायी—                       |
| हैं। जबतक ये तीनों पुर एक-दूसरेसे अलग नहीं होते,      | एक बार बृहस्पति तथा इन्द्र शंकरजीका दर्शन            |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध                | े]—एक सिंहावलोकन $st$                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| —————————————————————————————————————                  | <br>  संत्रस्त होकर भगवान् शंकरके पास गये और अपनी       |
| ज्ञानकी परीक्षा लेनेके लिये एक भयंकर पुरुषका रूप       | रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे। यह निश्चय हुआ कि       |
| धारण करके मार्गमें स्थित हो गये। इन्द्र उन्हें पहचान   | जलन्धरको पत्नी वृन्दाका पातिव्रत्य जबतक नष्ट नहीं       |
| नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान्           | ।<br>होगा, तबतक जलन्धरकी मृत्यु सम्भव नहीं है, अत:      |
| शंकरने भी क्रोधित होकर उन्हें जलानेके लिये अपने        | भगवान् विष्णुने पार्वतीकी प्रेरणासे वृन्दाका पातिव्रत्य |
| नेत्रोंसे एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी | ।<br>निष्ट किया। वृन्दाको जब यह बात मालूम हुई तो वह     |
| बुद्धिसे भगवान् शंकरको पहचानकर उनकी स्तुति करने        | अत्यन्त क्षुब्ध हो गयी और वह भगवान् विष्णुको शाप        |
| लगे और इन्द्रको भी उनके चरणोंपर गिराया। तब प्रसन्न     | देकर अग्निमें प्रवेश कर गयी। इधर भगवान् शंकरने          |
| होकर इन्द्रकी रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्निको       | देवताओंके कार्यको सिद्ध करनेके लिये नारदजीको            |
| समुद्रमें फेंक दिया।                                   | बुलाकर भेजा। नारदजी देवताओंको आश्वस्त करके              |
| समुद्रमें फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालकरूप            | जलन्धरके पास गये और उससे बोले—तुम्हारे पास              |
| हो गया। वह बालक गंगासागरके संगमपर स्थित होकर           | सम्पूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्रीरत्न नहीं है।        |
| बड़े ऊँचे स्वरमें रोने लगा। उसके रुदनसे सभी लोक        | जलन्धरके पूछनेपर नारदजीने बताया कि कैलास                |
| व्याकुल हो गये तथा समस्त देवता ब्रह्माजीकी शरणमें      | पर्वतपर विश्वमोहिनी पार्वती हैं, जो अत्यन्त सुन्दर हैं। |
| गये। ब्रह्माजीने उस बालकके विषयमें समुद्रसे पूछा।      | जलन्धरने अपना एक दूत भेजा। उसकी भगवान् शिवसे            |
| उसी समय उस बालकने ब्रह्माजीका कण्ठ पकड़ लिया।          | वार्ता हुई। उसकी बातसे भगवान् शंकर अत्यन्त क्रुद्ध      |
| ब्रह्माजीने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी   | हो गये। तत्पश्चात् भगवान् शंकरका जलन्धरसे घोर           |
| आँखोंसे आँसू आ गये। समुद्रके कहनेपर उस बालकका          | युद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा भगवान् शंकरद्वारा धराशायी        |
| जातकोक्त फल ब्रह्माजीने सुनाया। ब्रह्माजीने कहा—       | होकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ।                           |
| इसने मेरे नेत्रोंसे निकले हुए जलको धारण किया,          | सनत्कुमार कहते हैं—हे मुने! अनन्तमूर्ति सदाशिवके        |
| इसलिये इसका नाम जलन्धर होगा। यह बालक समस्त             | द्वारा उस समुद्रपुत्र जलन्धरके मारे जानेपर सभी प्रसन्न  |
| दैत्योंका अधिपति होगा। रुद्रको छोड़कर यह सभी           | हो गये और सम्पूर्ण त्रैलोक्य शान्तिमय हो गया।           |
| प्राणियोंसे अवध्य होगा। इसके अनन्तर सागरके अनुरोधपर    | शंखचूडकी कथा                                            |
| असुर कालनेमिने अपनी पुत्री वृन्दाका विवाह जलन्धरसे     | कश्यपकी पत्नियोंमें एकका नाम दनु था, उस                 |
| कर दिया।                                               | दनुके बहुत-से महाबली पुत्र हुए, उनमें एकका नाम          |
| देवताओंद्वारा छलपूर्वक समुद्र-मन्थन एवं अमृत-          | विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेन्द्रिय,    |
| पान आदिकी बातें सुनकर जलन्धर अत्यधिक क्रोधित           | धार्मिक और विष्णुभक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं        |
| हो गया और स्वर्ग पहुँचकर उसने इन्द्रसहित सभी           | हुआ, तब उसने पुष्कर जाकर पुत्रप्राप्तिके लिये तपस्या    |
| देवताओंको जीत लिया और अमरावतीपुरीपर अपना               | की। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णुने उसे      |
| अधिकार कर लिया। देवताओंको भागते हुए देखकर              | पुत्र होनेका वरदान दिया।                                |
| भगवान् हृषीकेश विष्णु गरुडपर सवार होकर जलन्धरसे        | तदनन्तर समय आनेपर साध्वी दम्भपत्नीने एक                 |
| भयंकर युद्ध करने लगे। उस दैत्यसे बहुत देरतक युद्ध      | तेजस्वी बालकको जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड              |
| करके विष्णु विस्मित हो गये और प्रसन्न होकर उसे         | रखा गया। वह बालक अत्यन्त तेजस्वी था, नित्य              |
| वरदान देने लगे।                                        | बालक्रीडा करके अपने माता-पिताका हर्ष बढ़ाने लगा।        |
| जलन्धर धर्मानुसार शासन करने लगा। देवतागण               | इधर शंखचूड बड़ा हुआ, तब वह पुष्करमें जाकर               |

| ५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | ******************************                          |
| ब्रह्माजीको प्रसन्न करनेके लिये भक्तिपूर्वक तपस्या करने                           | शंखचूडकी सारी बात सुना दी। भगवान् रुद्रने अपनी          |
| लगा। उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने उसे                                   | सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया।                  |
| देवताओंसे अजेय होनेका वरदान दिया। फिर उन्होंने                                    | इधर शंखचूडने महलके भीतर जाकर अपनी पत्नी                 |
| शंखचूडको दिव्य श्रीकृष्णकवच प्रदान किया। तदनन्तर                                  | तुलसीसे यह सारी वार्ता सुनायी तथा युद्धमें जानेसे पूर्व |
| ब्रह्माजीने उसे आज्ञा दी कि तुम बदरीवनको जाओ, वहीं                                | उसे ढाँढस बँधाया। तदनन्तर दानवराजने कवच धारण            |
| धर्मध्वजको कन्या तुलसी सकाम भावसे तपस्या कर रही                                   | करके अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये प्रस्थान किया।        |
| है। तुम उसके साथ विवाह कर लो।                                                     | घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। उसी समय आकाशवाणी             |
| इसके अनन्तर शंखचूड उस स्थानपर जा पहुँचा,                                          | हुई—जबतक इस शंखचूडके हाथमें श्रीहरिका परम उग्र          |
| जहाँ धर्मध्वजको पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसीसे                                | कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी (तुलसी)-       |
| वहाँ शंखचूडकी वार्ता हुई और ब्रह्माजीकी आज्ञासे                                   | का सतीत्व अखण्डित रहेगा, तबतक इसपर जरा और               |
| दोनोंने गान्धर्व विवाह कर लिया।                                                   | मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अत: हे जगदीश्वर     |
| इसके अनन्तर शुक्राचार्यजीद्वारा शंखचूडका                                          | शंकर! ब्रह्माके इस वचनको सत्य कीजिये।                   |
| राज्याभिषेक हुआ। उसने सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर                                      | शिवजीने उस आकाशवाणीको सुनकर उसे स्वीकार                 |
| देवताओंका सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्माजीकी                                 | कर लिया और विष्णुको इस कार्यके लिये प्रेरित किया।       |
| शरणमें गये। ब्रह्माजी समस्त देवताओंके साथ भगवान्                                  | मायावियोंमें भी श्रेष्ठ मायावी भगवान् विष्णुने एक वृद्ध |
| विष्णुकी स्तुति करने लगे। भगवान् विष्णुने कहा—                                    | ब्राह्मणका वेश धारणकर शंखचूडसे भिक्षारूपमें कवच         |
| कमलयोनि! मैं शंखचूडका सारा वृत्तान्त जानता हूँ।                                   | माँग लिया और फिर शंखचूडका रूप धारण करके                 |
| पूर्वजन्ममें वह गोप था। गोलोकमें मेरे ही रूप श्रीकृष्ण                            | तुलसीके पास पहुँचकर सबके आत्मा एवं तुलसीके              |
| रहते हैं। वही गोप इस समय शम्भुकी इस लीलासे                                        | नित्य स्वामी श्रीहरिने शंखचूडरूपसे उसके शीलका           |
| मोहित होकर शापवश अपनेको दु:ख देनेवाली दानवी                                       | हरण कर लिया। तदनन्तर विष्णुभगवान्ने शम्भुसे अपनी        |
| योनिको प्राप्त हो गया है। श्रीकृष्णने पहलेसे ही रुद्रके                           | सारी बातें कह सुनायीं। तब शिवजीने शंखचूडके वधके         |
| त्रिशूलसे इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर                               | निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूडके ऊपर छोड़ा,       |
| तुम्हें भय नहीं करना चाहिये। यों कहकर ब्रह्मासहित                                 | जिसने उसी क्षण उसे राखकी ढेरी बना दिया।                 |
| विष्णु शिवलोकको गये तथा भगवान् शंकरकी स्तुति                                      | शिवजीके ऊपर पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और                 |
| करते हुए बोले—'हे दीनबन्धु! हम दीनोंकी रक्षा                                      | ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी    |
| कीजिये।'                                                                          | प्रशंसा करने लगे। शंखचूड भी शिवजीकी कृपासे शाप-         |
| श्रीशंकरने सबको आश्वस्त करते हुए कहा—हे                                           | मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व (श्रीकृष्णपार्षद)-       |
| देवगण! तुम लोग अपने-अपने स्थानको लौट जाओ, मैं                                     | रूपकी प्राप्ति हो गयी।                                  |
| निश्चय ही शंखचूडका वध कर डालूँगा। महेश्वरके इस                                    | शंखचूडकी हड्डियोंसे शंख जातिका प्रादुर्भाव हुआ,         |
| वचनको सुनकर समस्त देवताओंको परम आनन्द प्राप्त                                     | इस शंखका जल शंकरके अतिरिक्त समस्त देवताओंके             |
| हुआ। इधर उन महारुद्रने गन्धर्वराज चित्ररथ (पुष्पदन्त)-                            | लिये प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत्में चारों         |
| को दूत बनाकर शंखचूडके पास भेजा। परंतु शंखचूडने                                    | ओर परम शान्ति छा गयी।                                   |
| कहा कि महेश्वरके साथ युद्ध किये बिना न तो मैं राज्य                               | तुलसी एवं शालग्रामशिलाके                                |
| ही वापस दूँगा और न अधिकारोंको ही लौटाऊँगा।                                        | माहात्म्यका वर्णन                                       |
| शिवदूत पुष्पदन्तने लौटकर अपने स्वामी महेश्वरको                                    | भगवान् श्रीहरिने जब तुलसीका शीलहरण किया,                |

| अङ्क ] 💮 💮 🛊 श्रीशिवमहापुराण [ पूर्वार्ध               | ]—एक सिंहावलोकन * ५९                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *******************************                        | *********************************                        |
| तदनन्तर तुलसीने मनमें सन्देह होनेपर यह समझ             | सनत्कुमारजीने कहा—मुने! किसी समय भगवान्                  |
| लिया कि ये साक्षात् विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत    | शंकर अपने गणों तथा पार्वतीको साथ लेकर कैलाससे            |
| नष्ट हो चुका था, इसलिये वह कुपित होकर विष्णुसे         | विहार करनेके लिये काशी आये। उन्होंने काशीको              |
| कहने लगी—हे विष्णो! चूँिक तुम पाषाण-सदृश कठोर          | अपनी राजधानी बनाया, भैरवको उसका रक्षक नियुक्त            |
| और दयारहित हो, इसलिये अब तुम मेरे शापसे                | किया।                                                    |
| पाषाणस्वरूप ही हो जाओ। यह कहकर वह शोकार्त              | किसी समय वे अपने गणोंके साथ मन्दराचलपर                   |
| होकर विलाप करने लगी। इतनेमें वहाँ भक्तवत्सल            | गये और वहाँपर पार्वतीके साथ विहारमें प्रवृत्त हो गये।    |
| भगवान् शंकर प्रकट हो गये। उन्होंने समझाकर कहा—         | पार्वतीने क्रीडा करते हुए सदाशिवके नेत्र अपने दोनों      |
| भद्रे! तुमने जिस मनोरथको लेकर तप किया था,              | हाथोंसे बन्द कर दिये। नेत्रोंके बन्द हो जानेपर क्षणभरमें |
| यह उसी तपस्याका फल है। अब तुम इस शरीरको                | घोर अन्धकार छा गया।                                      |
| त्यागकर दिव्य देह धारण कर लो, श्रीहरिके साथ            | उनके ललाटका स्पर्श करते ही उष्णतासे पार्वतीके            |
| वैकुण्ठमें विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे       | दोनों हाथोंसे स्वेदिबन्दु टपकने लगे। तब उससे एक          |
| तुम छोड़ दोगी, नदीके रूपमें परिवर्तित हो जायगा,        | बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर, विकराल मुखवाला,              |
| जो भारतवर्षमें पुण्यरूपा गण्डकीके नामसे प्रसिद्ध होगा। | महाक्रोधी, अन्धा, कुरूप तथा विकृत स्वरूपवाला था।         |
| श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थरका रूप धारण करके        | इस प्रकारके रूपवाले उस पुरुषको देखकर गौरीने              |
| भारतवर्षमें गण्डकी नदीके जलमें निवास करेंगे तथा        | महेश्वरसे पूछा कि यह कौन है?                             |
| शालग्रामशिलाके रूपमें प्रकट होंगे। विष्णुरूपी          | महेश बोले—तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रोंको बन्द कर         |
| शालग्रामशिला और वृक्षस्वरूपिणी तुलसीका समागम           | दिये जानेपर तुम्हारे हाथोंके स्वेदसे यह अन्धक नामका      |
| सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकारके पुण्योंकी वृद्धि          | असुर प्रकट हुआ है। तुम्हीं इसकी जन्मदात्री हो, अत:       |
| करनेवाला होगा। हे भद्रे! जो शालग्रामशिलाके ऊपरसे       | इसकी रक्षा करो।                                          |
| तुलसीपत्रको दूर करेगा, उसे जन्मान्तरमें स्त्रीवियोगकी  | तदनन्तर हिरण्याक्ष नामका एक असुर पुत्र–                  |
| प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालग्रामशिला, तुलसी और         | प्राप्तिके लिये तपस्या करने लगा। उसकी तपस्यासे           |
| शंखको एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वह                | प्रसन्न होकर भगवान् शिवने उसे अन्धकको पुत्र-             |
| श्रीहरिका प्यारा होता है।                              | रूपमें प्रदान किया। भगवान् विष्णुने वराहरूप धारणकर       |
| अन्धकासुरकी उत्पत्तिकी कथा                             | हिरण्याक्षका वध किया। इसके अनन्तर नरसिंह-                |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे व्यासजी! जिस प्रकार            | रूप धारणकर हिरण्याक्षके बड़े भाई हिरण्यकशिपुका           |
| अन्धकासुरने परमात्मा शिवके गणाध्यक्ष पदको प्राप्त      | वध किया।                                                 |
| किया था, उस मंगलमय चरित्रका श्रवण करो।                 | अन्धकने घोर तपस्याकर बलशाली होनेका वर                    |
| अन्धकासुरने पहले शिवजीके साथ बड़ा घोर                  | प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वतीकी सुन्दरताकी         |
| संग्राम किया था, परंतु पीछे बारम्बार सात्त्विक भावके   | गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करनेके लिये भगवान् शिवके       |
| उद्रेकसे शम्भुको प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष       | पास एक दूत भेजा। अन्तमें उसे शिवजीसे घोर युद्ध           |
| बन गया।                                                | करना पड़ा। शिवजीने अपने त्रिशूलसे उसका हृदय              |
| व्यासजीने पूछा—अन्धक कौन था? और वह                     | विदीर्ण कर दिया और उसके शरीरको अपने त्रिशूलपर            |
| किसका पुत्र था? उसने शम्भुकी गणाध्यक्षता कैसे          | टाँगकर आकाशमें उठा दिया। सूर्यकी किरणोंसे सन्तप्त,       |
| प्राप्त की ?                                           | हिमखण्डोंसे खण्डित होनेपर भी उस दैत्यराजने               |

प्राणत्याग नहीं किया और भगवान् शंकरकी निरन्तर साथ हुआ। बाणासुर महान् शिवभक्त था। शिवभक्तिमें स्तुति करता रहा। यह देखकर परम दयालु भगवान् लीन होकर उसने भगवान् शिवको प्रसन्न करनेके शंकरने उसकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य लिये ताण्डव नृत्य किया। उसके सुन्दर नृत्यसे प्रसन्न होकर भगवान् रुद्रने वर माँगनेको कहा। बाणासुरने पद प्रदान कर दिया। श्क्राचार्यद्वारा काशीमें श्क्रेश्वर लिंगकी शिवजीकी निर्विकार भक्ति, अक्षय गाणपत्य (गणोंका स्थापना तथा मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त करना अधिपति)-का भाव तथा प्राणियोंके प्रति दयाभाव सनत्कुमार बोले-हे व्यासजी! मृत्युंजय भगवान् आदि वर माँगते हुए प्रेमपूर्वक शिवजीकी स्तुति की। शिवसे जिस प्रकार शुक्राचार्यने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त बाणासुरका यह वचन सुनकर भगवान् सदाशिव 'तुम सब कुछ प्राप्त करोगे'—इस प्रकार कहकर वहीं की, उसे आप सुनें। पूर्वकालमें भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरीमें विश्वेश्वर अन्तर्धान हो गये। प्रभुका ध्यान करते हुए दीर्घकालतक तप करते रहे। गजासुर-वधकी कथा तथा उन्होंने वहाँ परमात्मा शिवका शिवलिंग स्थापित कृत्तिवासेश्वर लिंगकी स्थापना किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यघ्टकके आठ गजासुर महिषासुरका पुत्र था, जब उसने सुना कि देवी दुर्गाने मेरे पिताको मार दिया था, तब उसने बदला श्लोकोंसे शिवजीकी स्तुति करते हुए उनको बार-बार प्रणाम किया। भगवान् शंकर उनकी उग्र तपस्यासे लेनेकी भावनासे घोर तप किया। उसके तपकी ज्वालासे प्रसन्न होकर कहने लगे-हे विप्रवर्य! आप इसी सब जलने लगे। ब्रह्माजीसे वर पाकर वह गर्वमें भर गया शरीरसे मेरी उदररूपी गुहामें प्रविष्ट हो पुन: लिंगेन्द्रिय और अत्याचार करने लगा, इसी क्रममें वह काशी आया मार्गसे निकलकर पुत्रभावको प्राप्त होंगे। मृतसंजीवनी और भक्तोंको सताने लगा। दुखी देवताओंने ब्रह्माजीके साथ भगवान् शंकरसे प्रार्थना की। भगवान् शंकरने घोर नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबलसे किया है। उस मन्त्ररूपा युद्धमें उसे हराकर त्रिशूलमें पिरो दिया। तब उसने महाविद्याको मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस भगवान् शंकरका स्तवन किया। गजासुरके द्वारा वर किसीको उद्देश्य करके इस विद्याका आवर्तन करेंगे, माँगनेपर भगवान् शिवने कहा—हे दानवराज! तेरा यह वह अवश्य ही जीवित हो जायगा। आपके द्वारा पावन शरीर मेरे इस मुक्तिसाधक काशीक्षेत्रमें मेरे लिंगके स्थापित किये गये इस लिंगका नाम शुक्रेश्वर होगा। रूपमें स्थित हो जाय, इसका नाम कृत्तिवासेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्यसिद्धि यह सम्पूर्ण लिंगोंमें शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह होगी। सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंका मन बाणासुरकी उत्पत्तिकी कथा तथा उसके हर्षसे परिपूर्ण हो गया। ताण्डव नृत्यसे प्रसन्न होकर भगवान् शिवका ब्रह्माजी कहते हैं —हे मुनिसत्तम! मैंने तुमसे उसे गाणपत्य पद प्रदान करना रुद्रसंहिताके अन्तर्गत इस युद्धखण्डका वर्णन कर दिया। बाणासुर बलिका औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर यह खण्ड सम्पूर्ण मनोरथोंको प्रदान करनेवाला है तथा अपने बलसे तीनों लोकोंको तथा उसके स्वामियोंको भुक्ति-मुक्तिरूपी फल देनेवाला है। जीतकर शोणित नामक पुरमें राज्य करता था। उसकी इस प्रकार रुद्रसंहिताका यह ब्रह्मा और श्रीनारदजीका हजार भुजाएँ थीं। बाणासुरकी पुत्रीका नाम ऊषा कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूपसे सम्पन्न हुआ।

था, उसका विवाह भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धके

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

[ श्रीशिवमहापुराण-

—राधेश्याम खेमका

## श्रीशिवमहापुराण [उत्तरार्ध]—एक सिंहावलोकन•

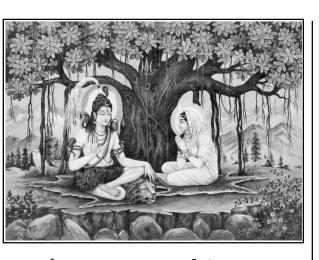

वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तम्। गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराज-समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्॥ जो परमानन्दमय हैं, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो ईश्वरोंके भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान्, गौरीके प्रियतम

तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन आदिदेव शंकरको मैं नमस्कार करता हूँ।

पिछले वर्ष शिवमहापुराणका पूर्वार्ध विशेषांकके रूपमें प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रारम्भमें सिंहावलोकनकी

शिवपुराणकी कथाके इस क्रममें शौनकजीने सूतजीसे

### शतरुद्रसंहिता

कहा-हे महाभाग! आप तो व्यासजीके शिष्य तथा ज्ञान और दयाके निधि हैं, अत: अब आप शिवजीके उन अवतारोंका वर्णन कीजिये, जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषोंका कल्याण किया है।

हे मुने ! पूर्वकालमें इसी बातको सनत्कुमारने शिवस्वरूप तथा सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नन्दीश्वरसे पूछा था,

तब शिवजीका स्मरण करते हुए नन्दीश्वरने उनसे कहा— हे सनत्कुमार! सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकरके विविध

कल्पोंमें यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धिके अनुसार यहाँपर उनमेंसे कुछका वर्णन कर रहा हूँ। श्वेतलोहित नामक उन्नीसवें कल्पमें 'सद्योजात'

प्रस्तुति की गयी थी। इस वर्ष शिवमहापुराणका उत्तरार्ध प्रस्तुत है-

जो धर्मका महान् क्षेत्र है, जहाँ गंगा-यम्नाका

संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोकका मार्ग है, उस परम पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थके प्रयागक्षेत्रमें महात्मा मुनियोंद्वारा एक

विशाल ज्ञानयज्ञका आयोजन किया गया। उस ज्ञानयज्ञका तथा मुनियोंका दर्शन करनेके लिये व्यासशिष्य महामुनि सूतजी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओंने उनकी

विधिवत् स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया— हे सूतजी! इस घोर कलियुगके आनेपर जिनकी बुद्धि नष्ट

हो गयी और जिन्होंने अपने धर्मका त्याग कर दिया, ऐसे लोगोंको इहलोक तथा परलोकमें उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी-इसी चिन्तासे हमारा मन सदा व्याकुल रहता है।

सूतजी बोले—सबसे उत्तम जो शिवपुराण है, जो वेदान्तका सार-सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताका

समस्त पापोंसे उद्धार करनेवाला है; वह परलोकमें परमार्थ वस्तुको देनेवाला है, उसमें भगवान् शिवके उत्तम

यशका वर्णन है। हे ब्राह्मणो! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थींको देनेवाले उस पुराणका

प्रभाव विस्तारको प्राप्त हो रहा है।

अवतार हुआ। इन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिवजीने

प्रसन्न होकर ब्रह्माजीको ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करनेका सामर्थ्य भी प्रदान किया।

इसी प्रकार बीसवें, इक्कीसवें कल्प तथा अन्य कल्पोंमें महेश्वरकी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात

नामक पाँच मूर्तियाँ ब्रह्म संज्ञासे विश्रुत हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अवतार हुए। अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंको

शिवजीके इन रूपोंकी प्रयत्नपूर्वक नित्य वन्दना करनी चाहिये; क्योंकि ये रूप सभी प्रकारके कल्याणके एकमात्र कारण हैं।

शिवजीकी अष्टमूर्तियोंका वर्णन नन्दीश्वरजी कहते हैं—हे मुने! अब आप महेश्वरके

समस्त प्राणियोंको सुख प्रदान करनेवाले तथा लोकके सम्पूर्ण

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-कार्योंको सम्पादित करनेवाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारोंको सुनें। शिवजीने अपने शरीरके अर्धभागसे शिवा देवीको पृथक् यह सारा संसार शिवकी आठ मूर्तियोंका स्वरूप कर दिया। तब शिवसे पृथक् होकर प्रकट हुई परमा ही है। जैसे सूतमें मिणयाँ पिरोयी रहती हैं, उसी तरह शक्तिकी ब्रह्माजी विनम्र भावसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे—'हे शिवे! हे शिवप्रिये! हे मात:! यह विश्व उन आठ मूर्तियोंमें व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध आठ मूर्तियाँ ये हैं—शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, चराचर जगत्की वृद्धिके लिये आप मुझे नारीकुलकी पशुपति, ईशान और महादेव। शिवजीकी इन शर्व आदि सृष्टि करनेके लिये शक्ति प्रदान करें; वरदेश्वरी! मैं आठ मूर्तियोंद्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आपसे एक और वरकी याचना करता हूँ, आप क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चन्द्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्रका ऐसा चराचर जगत्की वृद्धिके लिये अपने एक सर्वसमर्थ निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वरका विश्वम्भरात्मक रूपसे मेरे पुत्र दक्षकी पुत्री हो जाओ।' भगवती स्वरूप ही चराचर विश्वको धारण किये हुए है। जैसे शिवाने 'तथास्तु'—ऐसा ही होगा, कहकर वह शक्ति इस लोकमें पुत्र-पौत्र आदिको प्रसन्न देखकर पिता ब्रह्माको प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्माको अनुपम शक्ति प्रदान हर्षित होता है, उसी तरह विश्वको भलीभाँति हर्षित देखकर शंकरको आनन्द मिलता है। इसलिये यदि कोई करके शम्भुके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं। तभी से इस किसी भी देहधारीको कष्ट देता है तो नि:सन्देह मानो लोकमें स्त्री-भागकी कल्पना हुई और मैथुनी सुष्टि चल उसने अष्टमूर्ति शिवका ही अनिष्ट किया है। पड़ी। इससे ब्रह्माको महान् आनन्द प्राप्त हुआ। नन्दीश्वरावतारका वर्णन सनत्कुमारजी! इस प्रकार भगवान शिव अपनी अबतकके अध्यायोंमें शिवजीके ४२ अवतारोंका अष्टमूर्तियोंद्वारा समस्त विश्वको अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अत: तुम पूर्ण भक्तिभावसे परम कारण वर्णन किया गया। अब नन्दीश्वर-अवतारका वर्णन रुद्रका भजन करो। किया जाता है। भगवान् शिवका अर्धनारीश्वर-अवतार सनत्कुमारजीने पूछा—हे नन्दीश्वर! आप महादेवके अंशसे किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार प्रिय सनत्कुमारजी! अब आप शिवजीके अनुपम अर्धनारीश्वरस्वरूपका वर्णन सुनो। सृष्टिके आदिमें जब शिवत्वको प्राप्त हुए? आप मुझे बतानेकी कृपा करें। सृष्टिकर्ता ब्रह्माद्वारा रची हुई सारी प्रजाएँ विस्तारको नहीं नन्दीश्वर बोले—हे सनत्कुमार! जिस प्रकार शिवजीके प्राप्त हुईं, तब ब्रह्मा उस दु:खसे दुखी हो चिन्ताकुल हो अंशसे उत्पन्न होकर मैंने शिवत्वको प्राप्त किया है, गये। उसी समय यह आकाशवाणी हुई—'ब्रह्मन्! अब उसको आप सावधानीपूर्वक सुनिये। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरोंने मैथुनी सृष्टिकी रचना करो।' इस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्माने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनेमें स्वयंको महर्षि शिलादसे सन्तान उत्पन्न करनेका निवेदन किया, समर्थ न पाकर यों विचार किया कि शम्भुकी कृपाके तब शिलादने उनका उद्धार करनेकी इच्छासे पुत्रोत्पत्ति बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब वे तप करनेका विचार किया तथा इस निमित्त इन्द्रको उद्देश्य करके बहुत समयतक अति कठोर तप किया। इन्द्रके करनेको उद्यत हुए। ब्रह्माके उस तीव्र तपसे थोडे ही समयमें शिवजी प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानन्दकी कामदा प्रसन्न होनेपर शिलादने अयोनिज, अमर तथा उत्तम मूर्तिमें प्रविष्ट होकर अर्धनारीनरके रूपमें ब्रह्माके निकट व्रतवाले पुत्रकी कामना की। इन्द्रने अपनी असमर्थता प्रकट हो गये। व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव रुद्रको प्रसन्न ईश्वरने कहा-महाभाग वत्स! मुझे तुम्हारा सारा करनेकी प्रेरणा प्रदान की। तब शिलाद भगवान् महादेवको मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है, मैं तुम्हारे तपसे प्रसन्न हूँ प्रसन्न करनेके लिये तप करने लगे। और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह कहकर शिवके प्रसन्न होनेपर शिलादने उनसे कहा-

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्य                                                             | f ]—एक सिंहावलोकन $st$ २७                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रभो! मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र                                                      | नन्दिकेश्वरका अभिषेक एवं विवाह                                                                     |
| त्रमाः न जायके हा समान मृत्युहान जयानिक युत्र<br>चाहता हूँ। त्रिनेत्र भगवान् शिव प्रसन्नचित्त होकर  | नन्दीश्वर कहते हैं—इसके अनन्तर मैं वनमें जाकर                                                      |
| बोले—हे विप्र! मैं नन्दी नामसे आपके अयोनिज पुत्रके                                                  | धीरतापूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्रमन्त्रका जप करने                                                 |
| कारा—ह ।पत्र : न गन्दा गानस जापक जपागिक पुत्रक ।<br>रूपमें अवतरित होऊँगा और हे मुने! आप मुझ तीनों । | लगा। मेरी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर भगवान् शंकरने                                                     |
| लोकोंके पिताके भी पिता बन जायँगे।                                                                   | मुझसे कहा—हे महाप्राज्ञ! तुमको मृत्युसे भय कहाँ?                                                   |
| हे सनत्कुमार! कुछ समय बाद मेरे पिता शिलाद                                                           | मुंज करा है नराप्राज्ञ पुनका मृत्युस नय करा है मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणोंको भेजा था। तुम तो अपने |
| मुनि यज्ञ करनेके लिये यज्ञस्थलका कर्षण करने लगे।                                                    | पिता एवं सुहज्जनोंके सहित अजर-अमर, दु:खरहित,                                                       |
|                                                                                                     | अविनाशी, अक्षय और मेरे सदाप्रिय गणपति हो गये।                                                      |
| उसी समय यज्ञारम्भसे पूर्व ही शिवजीकी आज्ञासे                                                        |                                                                                                    |
| प्रलयाग्निके सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके पुत्ररूपमें                                              | इस प्रकार कहकर कृपानिधि शिवने सहस्र कमलोंकी                                                        |
| प्रकट हुआ।                                                                                          | बनी हुई अपनी शिरोमालाको उतारकर मेरे कण्ठमें पहना                                                   |
| उस समय वहाँपर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी                                                              | दिया। हे विप्र! उस पवित्र मालाके गलेमें पड़ते ही मैं                                               |
| देवगण हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करनेवाले                                                    | तीन नेत्र एवं दस भुजाओंसे युक्त होकर दूसरे शिवके                                                   |
| शिवलिंगका पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे।                                                           | समान हो गया। इसके बाद शिवजीने पार्वतीजीसे                                                          |
| शिलाद बोले—हे सुरेश्वर!आपने मुझे आनन्दित किया                                                       | कहा—मैं नन्दीको अभिषिक्तकर इसे गणेश्वर बनाना                                                       |
| है, अत: आपका नाम नन्दी होगा और इसलिये आनन्द-                                                        | चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है?                                                          |
| स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ।                                                     | उमा बोलीं—हे परमेश्वर! आप इस नन्दीको                                                               |
| नन्दीश्वर बोले—इतना कहकर मुझे साथ लेकर वे                                                           | अवश्य ही गणेश्वरपद प्रदान करें। तदनन्तर भगवान्                                                     |
| पर्णकुटीमें चले गये।                                                                                | शंकरने अपने श्रेष्ठ गणाधिपोंका स्मरण किया। उनके                                                    |
| हे महामुने! जब मैं महर्षि शिलादकी कुटीमें                                                           | स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गये।                                                  |
| गया तो मैंने अपने उस शरीरको त्यागकर मनुष्यरूप                                                       | तब शिवजी बोले—यह नन्दीश्वर मेरा परमप्रिय                                                           |
| धारण कर लिया। पुत्रवत्सल शिलादने मेरा समस्त                                                         | पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणोंका अग्रणी तथा                                                    |
| जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न किया। उन्होंने वेदों                                                    | सभी गणाध्यक्षोंका ईश्वर बनाओ—यह मेरी आज्ञा है।                                                     |
| तथा समस्त शास्त्रोंका भी अध्ययन सम्पन्न कराया।                                                      | यह नन्दीश्वर आजसे तुम सभीका स्वामी होगा।                                                           |
| सातवें वर्षके पूर्ण होनेपर मित्र और वरुण नामवाले                                                    | शिवजीकी आज्ञासे स्वयं ब्रह्माने एकाग्रचित्त होकर                                                   |
| दो मुनि आश्रमपर पधारे। उन्होंने कहा—हे तात!                                                         | मेरा समस्त गणाध्यक्षोंके अधिपति पदपर अभिषेक                                                        |
| आपके पुत्र सम्पूर्ण शास्त्रोंमें पारंगत हैं, किंतु दु:खकी                                           | किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओंने शिवजीकी आज्ञासे                                                |
| बात है कि ये अल्पायु हैं। अब इस वर्षसे अधिक                                                         | बड़े उत्सवके साथ मेरा विवाह भी सम्पन्न किया।                                                       |
| इनकी आयु नहीं है। यह सुनकर शिलाद दुःखसे                                                             | विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नीके साथ                                                               |
| व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगे।                                                                | शम्भु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम                                                  |
| तब भैंने कहा—हे पिताजी! देवता, दानव,                                                                | किया। भगवान् शिव पत्नीसहित मुझसे प्रेमपूर्वक बोले—                                                 |
| यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार                                                         | सत्पुत्र! यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात                                                 |
| नहीं सकता, आप दुखी न हों। पिताके पूछनेपर                                                            | सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा, वहाँ                                                 |
| नन्दीश्वर बोले—मैं न तो तपसे और न विद्यासे ही                                                       | तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे, वहाँ मैं                                                   |
| मृत्युको रोक सकूँगा, मैं तो केवल महादेवके भजनसे                                                     | उपस्थित रहूँगा।                                                                                    |
| मृत्युको जीतूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय                                                       | महाभागा उमा देवीने भी मुझे तथा मेरी पत्नी                                                          |
| नहीं है।                                                                                            | सुयशाको अभीष्ट वर प्रदान किया। तत्पश्चात् भगवान्                                                   |

| २८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                             | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *             [ श्रीशिवमहापुराण-  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                               | <u> </u>                                               |
| शिव मुझे अपनाकर उमासहित वृषपर आरूढ़ हो अपने            | पाकर अपनी बायीं अँगुलियोंके नखोंके अग्रभागसे           |
| निवास-स्थानपर चले गये।                                 | ब्रह्माका पाँचवाँ सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद    |
| भैरवावतारका वर्णन                                      | ब्रह्माके सिरको कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत        |
| नन्दीश्वरजी कहते हैं—हे सनत्कुमार! अब आप               | हो गये और शतरुद्रिय मन्त्रोंसे भक्तिपूर्वक शिवजीकी     |
| भैरवावतारकी कथा सुनें। भैरवजी परमात्मा शंकरके          | स्तुति करने लगे।                                       |
| पूर्णरूप हैं। शिवजीकी मायासे मोहित मूर्ख लोग उन्हें    | हे मुने! तब भयभीत हुए ब्रह्माजी भी शतरुद्रिय           |
| नहीं जान पाते।                                         | मन्त्रका जप करने लगे। इस प्रकार वे दोनों ही उसी क्षण   |
| एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परमतत्त्व                  | अहंकाररहित हो गये। अहंकारका त्याग करनेपर ही            |
| जाननेकी इच्छासे ब्रह्माजीके पास गये और उनसे पूछा—      | मनुष्य परमेश्वरको जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा    |
| हे लोकनायक! अद्वितीय तथा अविनाशी तत्त्व क्या है?       | विष्णुको अहंकाररहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो      |
| नन्दीश्वर बोले—शिवजीकी मायासे मोहित वे ब्रह्माजी       | गये और उन प्रभुने उन दोनोंको भयरहित कर दिया।           |
| परमतत्त्वको न समझकर अहंकारयुक्त होकर बोले—मैं          | ब्रह्मदेवका सिर काटनेके कारण ब्रह्महत्या भैरवका        |
| ही सारे जगत्का प्रवर्तक, संवर्तक और निवर्तक हूँ। हे    | पीछा करने लगी। भैरव घूमते-घूमते अविमुक्तनगरी           |
| देवताओ! मुझसे बड़ा कोई नहीं है।                        | वाराणसीपुरीमें जा पहुँचे। भैरवके उस क्षेत्रमें प्रवेश  |
| उसी समय वहाँ स्थित विष्णुने उनकी बातका                 | करनेमात्रसे ही ब्रह्महत्या उसी समय हाहाकार करके        |
| विरोध करते हुए स्वयंको सम्पूर्ण लोकोंका कर्ता,         | पातालमें चली गयी। उसी समय भैरवके हस्तकमलसे             |
| परमपुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु   | ब्रह्माका कपाल पृथ्वीपर गिर पड़ा। तबसे वह तीर्थ        |
| दोनोंमें विवाद हो गया।                                 | 'कपालमोचन' नामसे प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थमें  |
| उस समय उन दोनोंकी इस विवादास्पद बातको                  | आकर विधिपूर्वक स्नानकर देवताओं और पितरोंका             |
| सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणवने मूर्तिमान्    | तर्पण करनेसे ब्रह्महत्यासे छुटकारा मिल जाता है।        |
| प्रकट होकर उनसे कहा—परमेश्वर शिव सनातन तथा             | मार्गशीर्षमासके कृष्णपक्षकी अष्टमीतिथिको भैरवजीका      |
| स्वयं ज्योतिस्वरूप हैं और ये शिवा उनकी आह्लादिनी       | जन्म हुआ, जो मनुष्य इस तिथिको कालभैरवकी                |
| शक्ति हैं। ये उन्हींके समान नित्य तथा उनसे अभिन्न हैं। | सिन्निधिमें उपवास करके जागरण करता है, वह महान्         |
| ओंकारके इस प्रकार कहनेपर भी उस समय शिवमायासे           | पापोंसे मुक्त हो जाता है और सद्गतिको प्राप्त होता है।  |
| मोहित ब्रह्मा और विष्णुका अज्ञान जब दूर नहीं हुआ       | भगवान् शंकरका शरभावतार                                 |
| तब उसी समय अपने प्रकाशसे पृथ्वी तथा आकाशके             | भगवान् शंकरके भैरवावतार एवं उनकी लीलाओंका              |
| अन्तरालको पूर्ण करती एक महान् ज्योति उन दोनोंके        | वर्णन करनेके उपरान्त नन्दीश्वरने कहा—महामुने! भगवान्   |
| बीचमें प्रकट हो गयी।                                   | शिव उत्तमोत्तम लीलाएँ रचनेवाले तथा सत्पुरुषोंके प्रेमी |
| उस समय परमेश्वर शिवने अपने तेजसे अत्यन्त               | हैं। श्रेष्ठ भक्तोंके हितसाधक अपरिमित शिवावतार हुए     |
| देदीप्यमान भैरव नामक एक परमतेजस्वी पुरुषको             | हैं, उनकी संख्याकी गणना नहीं की जा सकती है।            |
| उत्पन्न किया और बोले—हे कालभैरव! सर्वप्रथम तुम         | पूर्वकालमें पृथ्वीका उद्धार करनेहेतु ब्रह्माजीद्वारा   |
| इस पद्मयोनि ब्रह्माको दण्ड दो, तुमसे काल भी डरेगा,     | प्रार्थना किये जानेपर भगवान् विष्णुने वाराहरूप धारणकर  |
| अतः तुम कालभैरव कहे जाओगे। हे कालराज! सभी              | हिरण्याक्षका वध किया। इसके अनन्तर भगवान् विष्णुने      |
| पुरियोंसे श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा  | नृसिंहका रूप धारणकर हिरण्यकशिपुका संहार किया।          |
| उसके अधिपति बनकर रहोगे।                                | भगवान् शंकरने शरभावतार धारणकर उसके द्वारा              |
| नन्दीश्वर बोले—कालभैरवने इस प्रकारके वरोंको            | नृसिंहको शान्त किया था।                                |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                            | र्ध ]—एक सिंहावलोकन * २९<br>*************           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| भगवान् शंकरके गृहपति-अवतारकी कथा                                 |                                                     |
| नन्दीश्वर कहते हैं—हे ब्रह्मपुत्र! पूर्वकालकी बात                | पदपर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंगमें            |
| है, नर्मदा के रमणीय तटपर नर्मपुर नामका एक नगर था,                | समा गये। हे तात! इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान्       |
| ्र<br>जिसमें विश्वानर नामके एक मुनि निवास करते थे। वे            | शंकरके गृहपति नामक अग्न्यवतारका वर्णन किया।         |
| पुण्यात्मा, शिवभक्त और जितेन्द्रिय थे। शुचिष्मती नामकी           | जो ब्राह्मण अग्निहोत्रपरायण होकर पंचाग्निका सेवन    |
| एक सद्गुणवती कन्यासे उनका विवाह हुआ। एक दिन                      | करते हैं, वे अग्निके समान वर्चस्वी होकर अग्निलोकमें |
| शुचिष्मतीने अपने पतिसे शिवके समान पुत्रप्राप्तिकी इच्छा          | विचरते हैं। जो शीतकालमें शीतनिवारणके निमित्त        |
| व्यक्त की। इसके लिये मुनि विश्वानरने वाराणसी जाकर                | लकड़ियाँ दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी      |
| घोर तप किया। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान्             | अनाथका अग्नि–संस्कार करा देता है, वह अग्निलोकमें    |
| शंकर शुचिष्मतीके गर्भसे पुत्ररूपमें प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्माजीने | प्रशंसित होता है। द्विजातियोंके लिये यह अग्नि परम   |
| बालकका 'गृहपति' नाम रखा। उस बालककी अवस्थाका                      | कल्याणकारक है।                                      |
| नौवाँ वर्ष आनेपर गृहपतिको देखनेके लिये वहाँ नारदजी               | भगवान् शंकरके महाकाल आदि प्रमुख दस                  |
| पधारे। नारदजीने बालककी हस्तरेखा देखकर बालककी                     | अवतारोंका वर्णन                                     |
| प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके                | नन्दीश्वर बोले—हे सनत्कुमार! अब आप शंकरजीके         |
| बारहवें वर्षमें इसपर बिजली अथवा अग्निद्वारा विघ्न आयेगा।         | महाकाल आदि दस अवतारोंको भक्तिपूर्वक सुनिये।         |
| यह कहकर नारदजी वहाँसे चले गये।                                   | उनमें प्रथम 'महाकाल' नामक अवतार है, जो              |
| नारदकी बात सुनकर माता–पिता अत्यन्त शोकसन्तप्त                    | सज्जनोंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। इस      |
| होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर                          | अवतारमें उनकी शक्ति महाकाली हैं, जो भक्तोंको        |
| गृहपतिने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं                       | अभीष्ट पद प्रदान करती हैं।                          |
| मृत्युंजयकी भलीभाँति आराधना करके महाकालको भी                     | दूसरा अवतार 'तार' नामसे विख्यात है, जिसकी           |
| जीत लूँगा। आपलोग पूर्ण रूपसे निश्चिन्त हो जायँ।                  | शक्ति तारा हैं।                                     |
| माता–पिताके चरणोंमें प्रणामकर गृहपति काशीपुरीमें                 | तीसरा अवतार 'बाल भुवनेश्वर' हैं, जिनकी शक्ति        |
| जा पहुँचे, वहाँ पहले मणिकर्णिकामें स्नानकर भगवान्                | बाला भुवनेश्वरी हैं।                                |
| विश्वनाथका दर्शन किया। इसके अनन्तर गृहपतिने वहाँ                 | चौथा अवतार 'षोडश श्रीविद्येश'के रूपमें हुआ          |
| शुभ दिनमें शिवलिंगकी स्थापना की और कठोर तप                       | है, इनकी महाशक्ति षोडशी श्रीमहाविद्या हैं।          |
| करने लगे।                                                        | पाँचवाँ अवतार 'भैरव' नामसे प्रसिद्ध है, उनकी        |
| कुछ समय बाद भगवान् सदाशिव वहाँ प्रकट हो                          | महाशक्ति गिरिजा भैरवी हैं।                          |
| गये और उन्होंने गृहपतिको वर प्रदान करते हुए कहा                  | शिवका छठा अवतार 'छिन्नमस्तक' है, जिनकी              |
| कि तुम अग्निका पद ग्रहण करनेवाले हो जाओ। तुम                     | महाशक्ति छिन्नमस्तका गिरिजा हैं।                    |
| सभी देवताओंके वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियोंके                | सातवें अवतारका नाम 'धूमवान्' है, इनकी शक्ति         |
| अन्दर जठराग्निरूपसे विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा                 | धूमावती हैं।                                        |
| स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नामपर 'अग्नीश्वर' नामसे              | आठवाँ अवतार 'बगलामुख' है, जिनकी शक्ति               |
| प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वरलिंगके भक्त होंगे,             | बगलामुखी हैं।                                       |
| उन्हें बिजली और अग्निका भय नहीं रह जायगा। उनकी                   | नौवाँ अवतार 'मातंग' नामसे विख्यात है, जिनकी         |
| कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी।                                    | शक्ति मातंगी हैं।                                   |
| नन्दीश्वरजी कहते हैं—मुने! यों कहकर शिवजीने                      | दसवाँ अवतार 'कमल' नामक शम्भु हैं, इनकी              |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-.......... शक्ति पार्वतीका नाम कमला है। दिया। देवर्षियोंने उन्हें शिवका अवतार माना और शिवजीके ये दस अवतार हैं, जो सज्जनों एवं बहुत-से वरदान दिये। फिर माताकी आज्ञासे धीर-वीर भक्तोंको सर्वदा सुख देनेवाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति हनुमान्ने सूर्यके निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी प्रदान करनेवाले हैं। विद्याएँ सीख लीं। शिवजीके दुर्वासावतार तथा हनुमदवतारका तदनन्तर नन्दीश्वरने भगवान् रामका सम्पूर्ण चरित्र संक्षेपसे वर्णन करके कहा-मुने! कपिश्रेष्ठ हनुमान्ने ਰਗੀਜ नन्दीश्वरजी कहते हैं-महामुने! अब तुम शम्भुके सब तरहसे श्रीरामका कार्य सम्पूर्ण किया, नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं। एक दूसरे चरितको, जिसमें शंकरजी धर्मके लिये दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेमपूर्वक श्रवण करो। अनसूयाके इस प्रकार मैंने हनुमान्जीका श्रेष्ठ चरित्र, जो सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंका दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। पति ब्रह्मवेत्ता अत्रिने ब्रह्माजीके निर्देशानुसार पत्नीसहित ऋक्षकुलपर्वतपर जाकर पुत्रकी कामनासे घोर तप किया। भगवान् शिवका पिप्पलाद-अवतार उनके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर—तीनों सनत्कुमारजी! अब आप महेश्वरके 'पिप्पलाद-उनके आश्रमपर गये और कहा-हमारे अंशसे तुम्हारे अवतार' का वर्णन श्रवण करें। तीन पुत्र होंगे। ब्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा हुए, जो एक समय दैत्योंने वृत्रासुरकी सहायतासे इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा समुद्रमें डाले जानेपर समुद्रसे प्रकट हुए समस्त देवताओंको पराजित कर दिया। तब उन सभी थे। विष्णुके अंशसे श्रेष्ठ संन्यासपद्धतिको प्रचलित देवताओंने तथा देवर्षियोंने ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्माजीसे करनेवाले 'दत्त' प्रकट हुए और रुद्रके अंशसे मुनिवर अपना दु:ख कह सुनाया। ब्रह्माजीने सारा रहस्य प्रकट दुर्वासाने जन्म लिया। करते हुए कहा कि यह सब त्वष्टाकी करतृत है। इन दुर्वासाने महाराज अम्बरीषकी परीक्षा की, इन्होंने त्वष्टाने ही तुमलोगोंका वध करनेके लिये तपस्याद्वारा भगवान् रामकी परीक्षा की, इन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी इस महातेजस्वी वृत्रासुरको उत्पन्न किया। इसके वधका परीक्षा की और उनको श्रीरुक्मिणीसहित रथमें जोता। में एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीचि नामक तपस्वी उसके बाद दुर्वासा मुनिने अनेक विचित्र चरित्र किये। महामुनि हैं, उन्होंने पूर्वकालमें शिवजीकी आराधनाकर वज्रके समाज हिंडुयोंवाला होनेका वरदान पाया था। मुने! अब तुम हनुमान्जीका चरित्र श्रवण करो। हनुमद्रूपसे शिवजीने बड़ी उत्तम लीलाएँ कीं। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियोंके लिये याचना एक समयकी बात है, जब अत्यन्त अद्भृत लीला कीजिये, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियोंसे करनेवाले भगवान् शम्भुको भगवान् विष्णुके मोहिनीरूपका वज्रदण्डका निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे दर्शन प्राप्त हुआ, तब कामदेवके बाणोंसे आहत होकर वृत्रासुरको मार डालना। ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर उन परमेश्वरने रामकार्यकी सिद्धिके लिये अपना वीर्यपात देवगुरु बृहस्पति देवताओंको साथ लेकर दधीचि ऋषिके किया। तब सप्तर्षियोंने उस वीर्यको पत्रपुटकमें स्थापितकर आश्रमपर पहुँचे और वहाँ इन्द्रने विनम्र होकर दधीचिजीको रामकार्यकी सिद्धिके लिये गौतमकन्या अंजनीमें कानके प्रणाम किया। दधीचिने देवताओंके अभिप्रायको जान रास्ते स्थापित कर दिया। समय आनेपर उस गर्भसे शम्भू अपनी पत्नी सुवर्चाको आश्रमसे अन्यत्र भेज दिया। इन्द्रने कहा-मुने! हम सभी देवता तथा देवर्षि महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान् रखा गया। महाबली त्वष्टाद्वारा अपमानित होनेके कारण आपकी शरणमें हनुमान् जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए आये हैं। आप अपनी वज्रमयी अस्थियाँ हमें प्रदान करें। सूर्यबिम्बको छोटा-सा फल समझकर तुरन्त ही निगल आपकी अस्थियोंसे वज्रका निर्माणकर में उन देवद्रोहियोंका गये। बादमें उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल वध करूँगा।

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                       | <b>1</b> ]—एक सिंहावलोकन $*$ ३१<br>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| दधीचि मुनिने अपने स्वामी भगवान् शिवका ध्यान                 | कुछ समयके बाद पिप्पलादने राजा अनरण्यकी                                      |
| करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनन्तर इन्द्रने शीघ्र ही         | कन्या पद्मासे विवाह कर लिया। उन मुनिके दस पुत्र                             |
| स्वर्गसे सुरभि गौको बुलवाकर उसके द्वारा उनके                | उत्पन्न हुए, जो सब–के–सब पिताके ही समान महात्मा                             |
| शरीरको चटवाया और उनकी अस्थियोंसे अस्त्र-निर्माण             | और अतुल तपस्वी थे।                                                          |
| करनेके निमित्त विश्वकर्माको आज्ञा दी।                       | इस प्रकार महाप्रभु शंकरके लीलावतार मुनिवर                                   |
| विश्वकर्माने अस्थियोंसे सम्पूर्ण अस्त्रोंका निर्माण         | पिप्पलादने नाना प्रकारकी लीलाएँ कीं। उन कृपालुने                            |
| कर दिया। उसके बाद इन्द्रने शीघ्रतासे वज्रके द्वारा          | जगत्में शनैश्चरकी पीड़ाको, जिसका निवारण करना                                |
| पर्वत-शिखरके समान वृत्रासुरका सिर काट दिया।                 | सबकी शक्तिके बाहर था, देखकर लोगोंको यह वरदान                                |
| उधर दधीचिको पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुन: घर                  | दिया कि जन्मसे लेकर सोलह वर्षतककी आयुवाले                                   |
| लौटीं तो अपने पतिको वहाँ न देखकर तथा देवताओंके              | मनुष्योंको तथा शिवभक्तोंको शनिपीड़ा नहीं हो सकती।                           |
| अत्यन्त अशोभनीय कर्मको देखकर अत्यधिक रुष्ट                  | ्र<br>यदि कहीं शनि मेरे वचनोंका अनादर करके उन मनुष्योंको                    |
| होकर उन्हें शाप देते हुए कहा—हे देवगणो! इन्द्रसहित          | पीड़ा पहुँचायेगा तो वह नि:सन्देह भस्म हो जायगा।                             |
| सभी देवता आजसे पशु हो जायँ।                                 | इस प्रकार लीलासे मनुष्यरूप धारण करनेवाले                                    |
| इसके बाद उस पतिव्रताने अपने पतिके लोकमें                    | पिप्पलादका उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया, यह सम्पूर्ण                      |
| जानेकी इच्छा की और पवित्र काष्ठोंकी चिता बनायी।             | कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है।                                                |
| उसी समय आकाशवाणीने मुनिपत्नी सुवर्चासे कहा—हे               | इसके अनन्तर नन्दीश्वरने विभिन्न अवतारोंका                                   |
| प्राज्ञे! तुम्हारे उदरमें गर्भरूपसे मुनिका तेज विद्यमान है। | वर्णन करते हुए भगवान् शिवके द्विजेश्वरावतार, यतिनाथ                         |
| तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भाको सती नहीं        | एवं हंस अवतार, कृष्णदर्शन नामक अवतार, अवधृतेश्वर                            |
| होना चाहिये—ऐसी वेदकी आज्ञा है।                             | अवतार, भिक्षुवर्यावतार आदिकी कथाओंका वर्णन विशेष                            |
| तदनन्तर उनके उदरसे दधीचिके उत्तम तेजसे                      | रूपमें प्रस्तुत किया।                                                       |
| प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीरवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो     | भगवान् शिवका सुरेश्वरावतार                                                  |
| साक्षात् रुद्रका अवतार था।                                  | इसके पश्चात् नन्दीश्वरजी कहते हैं—सनत्कुमारजी!                              |
| तत्पश्चात् पतिलोक जानेकी इच्छावाली सुवर्चाने                | अब मैं परमात्मा शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन करता                            |
| अपने पुत्रसे प्रेमपूर्वक कहा—हे तात! तुम बहुत समयतक         | हूँ। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनिके पुत्र थे। उन्होंने पूर्वजन्ममें              |
| इस पीपल वृक्षके समीप रहो, अब मुझे पतिलोक जानेके             | ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्ममें                               |
| लिये अति प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने         | मुनिकुमारके रूपमें प्रकट हुए थे। वे अपनी दरिद्रताके                         |
| पतिके साथ तुझ रुद्रस्वरूपका ध्यान करती रहूँगी।              | कारण शैशवावस्थासे ही माताके साथ मामाके घरमें                                |
| सुवर्चीके गर्भसे पुत्ररूपसे पृथ्वीपर शिवजीको अवतरित         | रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीनेको मिला।                             |
| हुआ जानकर ब्रह्मा, विष्णु तथा देवतागण वहाँ पहुँचे           | वे अपनी मातासे बार-बार दूध माँगने लगे। उनकी                                 |
| और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्माजीने पीपल वृक्षद्वारा           | तपस्विनी माताने कुछ बीजोंको सिलपर पीसकर और                                  |
| संरक्षित दधीचिके उस पुत्रका विधिवत् जातक आदि                | उन्हें पानीमें घोलकर कृत्रिम दूध बेटेको पीनेको दिया।                        |
| संस्कार करके उसका नाम 'पिप्पलाद'रखा।                        | उस नकली दूधको पीकर बालक उपमन्यु बोले—'यह                                    |
| इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण                   | तो दूध नहीं है।' इतना कहकर वे फिर रोने लगे।                                 |
| महोत्सव मनाकर अपने-अपने स्थानको चले गये।                    | माताने कहा—बेटा! हम लोग वनमें निवास करते                                    |
| पिप्पलाद उसी पीपल वृक्षके नीचे संसारहितकी इच्छासे           | हैं, हमें यहाँ दूध कहाँसे मिल सकता है? भगवान्                               |
| बहुत कालतक तप करते रहे।                                     | शिवकी कृपाके बिना किसीको दूध नहीं मिलता।                                    |

| <b>३२</b> * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                            | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-                             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| माताकी यह बात सुनकर उपमन्युने भगवान् शिवकी                                   | समीप पहुँचा और वहाँके पर्वतिशखरों और वृक्षोंको                               |
| आराधना करनेका निश्चय किया। वे तपस्याके लिये                                  | ढहाने लगा। उसकी भयंकर गुर्राहटसे दसों दिशाएँ गूँज                            |
| हिमालयपर्वतपर गये। वहाँ उन्होंने आठ ईंटोंका एक                               | रही थीं। यह देखकर भक्तहितकारी भगवान् शंकर                                    |
| मन्दिर बनाया, जिसमें मिट्टीके शिवलिंगकी स्थापना                              | किरातवेश धारणकर प्रकट हुए।                                                   |
| करके जंगलके पत्र–पुष्पादिसे पंचाक्षरमन्त्रके उच्चारणपूर्वक                   | शूकरको अपनी ओर आते देखकर अर्जुनने उसपर                                       |
| शिवकी पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिवका                                   | शर-संधान किया, ठीक उसी समय किरातवेशधारी                                      |
| ध्यान करके उनकी पूजा करनेके पश्चात् वे पंचाक्षरमन्त्रका                      | भगवान् शंकरने भी अपने भक्त अर्जुनकी रक्षाहेतु उस                             |
| जप किया करते थे। जप करते हुए उन्होंने घोर तपस्या                             | शूकररूपधारी दानव मूकपर अपना बाण चलाया। दोनों                                 |
| सम्पन्न की। भगवान् सदाशिव कृपापूर्वक प्रकट हो गये                            | बाण एक ही साथ उस शूकरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये                              |
| और उपमन्युको अपना पुत्र माना। उनका मस्तक सूँघकर                              | और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुनने                                  |
| कहा—वत्स! मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी                               | अपने आराध्य भगवान् शंकरका ध्यान किया और अपने                                 |
| तुम्हारी माता हैं। तुम्हें आजसे सनातन कुमारत्व प्राप्त                       | बाणको उठानेके लिये उस शूकरके पास पहुँचे। इतनेमें                             |
| होगा। मैं तुम्हारे लिये दूध, दही और मधुके सहस्रों                            | ही किरातवेशधारी शिवका एक गण भी वनेचरके रूपमें                                |
| समुद्र देता हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व तथा अपने गणोंका                          | बाण लेनेके लिये आ पहुँचा और अर्जुनको बाण उठानेसे                             |
| आधिपत्य प्रदान करता हूँ।                                                     | रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामीका बाण है, जिसे                              |
| इतना कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये।                                       | उन्होंने तुम्हारी रक्षाके लिये चलाया था, परंतु तुम तो                        |
| उपमन्युने वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आकर अपनी मातासे                         | इतने कृतघ्न हो कि उपकार माननेकी बजाय उनके                                    |
| सब बातें बतायीं। माताको बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार मैंने                       | बाणको ही चुराये ले रहे हो। यदि तुझे बाणकी ही                                 |
| तुमसे परमेश्वर शिवके सुरेश्वरावतारका वर्णन किया।                             | आवश्यकता है तो मेरे स्वामीसे माँग ले, वे ऐसे बहुत-                           |
| भगवान् शिवका किरातावतार                                                      | से बाण तुझे दे सकते हैं।                                                     |
| नन्दीश्वरजी कहते हैं—हे सनत्कुमारजी! अब मैं                                  | अर्जुनने कहा—यह मेरा बाण है, इसपर मेरा नाम                                   |
| आशुतोष भगवान् शिवके किरातावतारका वर्णन करता                                  | अंकित है। इस बाणको मैं तुझे ले जाने देकर अपने                                |
| हूँ, जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुनकी 'मूक'                      | कुलकी कीर्तिमें दाग नहीं लगवा सकता। भगवान्                                   |
| नामक दैत्यसे रक्षा की और उनसे युद्ध-लीलामें प्रसन्न                          | शंकरकी कृपासे मैं स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ।                        |
| होकर उन्हें अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया।                              | अगर तेरे स्वामीमें बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें।                         |
| भगवान् शिवके इस पावन अवतारकी कथा इस                                          | दूतने अर्जुनकी कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामीसे                         |
| प्रकार है—                                                                   | विशेष रूपसे कह दीं, जिसे सुनकर किरातवेशधारी                                  |
| पाण्डवोंके वनवासकालकी बात है। अर्जुन श्रीकृष्णकी                             | भगवान् शिव अपने भीलरूपी गणोंकी महान् सेना लेकर                               |
| सम्मति और व्यासजीके आदेशसे शस्त्रास्त्रोंकी प्राप्तिके                       | अर्जुनके सम्मुख आ गये। उन्हें आया हुआ देखकर                                  |
| लिये इन्द्रकीलपर्वतपर तपस्या कर रहे थे। वे भगवान्                            | अर्जुनने भगवान् शिवका ध्यानकर अत्यन्त भीषण संग्राम                           |
| शंकरके पंचाक्षरमन्त्रका जप करते हुए तपमें सन्नद्ध थे।                        | छेड़ दिया। उस घोर युद्धमें अर्जुनने शिवजीका ध्यान                            |
| उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओंने भगवान् शंकरसे                                | किया, जिससे उनका बल बढ़ गया। तदनन्तर उन्होंने                                |
| उन्हें वर देनेकी प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधनको अर्जुनकी                    | किरातवेशधारी शिवके दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाना                            |
| तपस्याकी बात ज्ञात हुई, तो उस दुरात्माने मूक नामक                            | शुरू कर दिया। लीलास्वरूपधारी लीलामय भगवान्                                   |
| एक मायावी राक्षसको उनका वध करनेके लिये भेजा।                                 | शिव भक्तपराधीन होनेके कारण हँसते रहे। तत्पश्चात्                             |
| वह दुष्ट असुर शूकरका वेश धारणकर अर्जुनके                                     | उन्होंने अपना वह सौम्य एवं अद्भुत रूप प्रकट किया,                            |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्<br>इस्सम्मन्द्रम्म ।                                                                                                                                                           | <b>1</b> ]—एक सिंहावलोकन $*$ इ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिसका अर्जुन चिन्तन करते थे।                                                                                                                                                                                       | शिवके पुनः 'वर माँगो' कहनेपर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक गद्गद वाणीमें कहा—हे विभो! मेरे संकट तो आपके दर्शनसे ही दूर हो गये हैं, अब जिस प्रकार मुझे इस लोककी परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा कीजिये।  पाण्डुपुत्र अर्जुनमें अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान् महेश्वरने उन्हें अपना पाशुपत नामक महान् अस्त्र प्रदान किया और समस्त शत्रुओंपर विजय-लाभ पानेका आशीर्वाद दिया।  हे मुने! इस प्रकार मैंने लीलामय परम कौतुकी भगवान् शंकरके किरातावतारका वर्णन किया। जो इसे सुनता अथवा दूसरेको सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। |
|                                                                                                                                                                                                                    | द्रसंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| द्वादश ज्योतिर्लिगोंका नाम-निर्देश<br>ऋषि बोले—सूतजी! आपने सम्पूर्ण लोकोंके हितकी                                                                                                                                  | दारुकावनमें नागेश, सेतुबन्धमें रामेश्वर तथा शिवालयमें<br>घुश्मेश्वरका स्मरण करे। जो प्रतिदिन प्रात:काल उठकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कामनासे नाना प्रकारके आख्यानोंसे युक्त जो शिवावतारका<br>माहात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात! आप<br>पुन: शिवके परम उत्तम माहात्म्यका तथा शिवलिङ्गकी                                                        | इन बारह नामोंका पाठ करता है, उसके सभी प्रकारके<br>पाप छूट जाते हैं और उसे सम्पूर्ण सिद्धियोंका फल प्राप्त<br>हो जाता है—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| महिमाका प्रसन्तापूर्वक वर्णन कीजिये। भूमण्डलमें<br>अथवा अन्य स्थलोंमें भी जो-जो प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग<br>विराजमान हैं, भगवान् शिवके उन सभी दिव्य लिंगोंका<br>समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे आप वर्णन कीजिये।           | सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मिल्लकार्जुनम्।<br>उज्जियन्यां महाकालमोङ्कारे परमेश्वरम्॥<br>केदारं हिमवत्पृष्ठे डािकन्यां भीमशङ्करम्।<br>वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सूतजीने कहा—महर्षियो! सम्पूर्ण तीर्थ लिंगमय<br>हैं। सब कुछ लिंगमें ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगोंकी<br>कोई गणना नहीं है तथापि मैं उनका किंचित् वर्णन                                                               | वाराणस्या च विश्वश त्र्यम्बक गातमातट॥<br>वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने।<br>सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये॥<br>द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| करता हूँ। संसारमें कोई भी वस्तु शिवके स्वरूपसे भिन्न नहीं है। मुनिश्रेष्ठ शौनक! इस भूमण्डलपर जो मुख्य-मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुननेमात्रसे पाप दूर हो जाते हैं—                  | सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्॥<br>इन लिंगोंपर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वदा ग्रहण<br>करनेयोग्य होता है, उसे श्रद्धासे विशेष यत्नपूर्वक ग्रहण<br>करना चाहिये। ऐसा करनेवालेके समस्त पाप उसी क्षण<br>विनष्ट हो जाते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सौराष्ट्रमें सोमनाथ, श्रीशैलपर मिल्लकार्जुन,<br>उज्जियनीमें महाकाल, ओंकारतीर्थमें परमेश्वर, हिमालयके<br>शिखरपर केदार, डािकनीक्षेत्रमें भीमशंकर, वाराणसीमें<br>विश्वनाथ गोदावरीके तटपर च्यम्बक चिताभिममें वैद्यानाथ | हे मुनीश्वरो! म्लेच्छ, अन्त्यज अथवा नपुंसक<br>कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंगके दर्शनके प्रभावसे द्विजकुलमें<br>जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिये ज्योतिर्लिंगका<br>दर्शन अवश्य करना चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ३४                                                        | प्रः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>*</i>                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| *****************                                         |                                                                |
| इस प्रकार संक्षेपमें इन ज्योतिर्लिगोंके दर्शनके फलका      | देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियाँ उन दोनोंका                |
| वर्णन किया गया, अब इसके अनन्तर इनके उपलिंगोंका            | दर्शन करनेके लिये प्रेमपूर्वक वहाँ आये और उन्हें देखकर         |
| वर्णन भी यहाँ विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।         | आश्चर्यचिकत हुए।वे अत्रिके शिवाराधन और अनसूयाकी                |
| काशी आदिके विभिन्न लिंगोंका वर्णन                         | पतिसेवाकी प्रशंसा करने लगे।                                    |
| सूतजी कहते हैं—गंगाके तटपर परम प्रसिद्ध                   | इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आये थे,                    |
| काशीनगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करनेवाली है।           | वैसे ही अपने-अपने स्थानको चले गये, परंतु गंगाजी                |
| उसे लिंगमयी ही जानना चाहिये। वह सदाशिवकी                  | और शिवजी वहाँ स्थित रहे।                                       |
| निवास-स्थली मानी गयी है। इतना कहकर सूतजीने                | एक दिन अनसूयाजी पतिके लिये जल लाने वनकी                        |
| काशीके अविमुक्त, कृत्तिवासेश्वर, तिलभाण्डेश्वर,           | ओर जा रही थीं, उनकी उस पतिभक्तिसे प्रसन्न होकर                 |
| दशाश्वमेधेश्वर इत्यादि और गंगासागर आदिके                  | गंगाजी बोलीं—'हे देवि! मैं तुम्हारे धर्माचरण और                |
| संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पूरेश्वर,       | शिवाराधनसे तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहती हो, उसे             |
| सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, शृङ्गेश्वर, वैद्यनाथ, जप्येश्वर, | माँगो।' तब अनसूयाजीने कहा—यदि आप प्रसन्न हैं                   |
| गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश,               | और मुझपर आपकी कृपा है तो हे देवि! इस तपोवनमें                  |
| विमलेश्वर; प्रयागके ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, | आप स्थिर होकर निवास करें।                                      |
| शूलटङ्केश्वर, माधवेश तथा अयोध्याके नागेश                  | गंगाजी बोर्ली—हे अनसूये! यदि तुम भगवान् शंकरके                 |
| आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगोंका वर्णन किया।                 | अर्चन और अपने स्वामीकी वर्षभरकी सेवाका फल मुझे                 |
| अत्रीश्वरका प्राकट्य एवं मन्दाकिनी                        | प्रदान करो तो मैं देवताओंके उपकारके लिये यहाँ स्थित            |
| गंगाका आविर्भाव                                           | रहूँगी। पतिव्रता स्त्रीको देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है       |
| सूतजी बोले—ब्रह्मपुरीके समीप चित्रकूटपर्वतपर              | और मैं विशेषरूपसे शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वतीके |
| मत्तगजेन्द्र नामक लिंग है, उसके पूर्वमें कटीश्वर नामक     | तुल्य है। यह वचन सुनकर अनसूयाने वर्षभरका सारा                  |
| लिंग है। गोदावरी नदीके पश्चिमकी ओर पशुपति नामक            | पुण्य गंगाको दे दिया। अनसूयाके इस महान् पातिव्रत कर्मको        |
| लिंग है। दक्षिण दिशामें एक अत्रीश्वर नामक लिंग है,        | देखकर महादेव प्रसन्न हो गये और उसी क्षण पार्थिव                |
| जिसके रूपमें साक्षात् शिवजीने अपने अंशसे स्वयं प्रकट      | लिंगसे प्रकट हो गये। वे सदाशिव <b>अत्रीश्वर</b> नामसे प्रसिद्ध |
| होकर समस्त प्राणियोंको जीवनदान दिया था।                   | हुए और गंगाजी भी अपनी मायासे वहाँ स्थित हो गयीं,               |
| सूतजी आगे कहते हैं—हे शिष्ट ऋषियो ! चित्रकूटके            | जो <b>मन्दाकिनी</b> नामसे प्रसिद्ध हुईं।                       |
| समीप दक्षिण दिशामें कामद नामक एक विशाल वन है,             | नर्मदाके तटपर नन्दिकेश्वरका प्रादुर्भाव                        |
| वहाँ ब्रह्माके पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसूयाके साथ | हे मुनीश्वरो! इस प्रकार मैंने अत्रीश्वरकी उत्पत्ति             |
| अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसनपर             | एवं माहात्म्य आपसे कहा, जो समस्त मनोरथोंको                     |
| स्थिर हो समाधिमें लीन हो गये तथा आत्मामें स्थित निर्विकार | पूर्णकर भक्तिको बढ़ानेवाला है।                                 |
| शिवस्वरूप परमज्योतिका ध्यान करने लगे। पतिव्रता अनसूया     | सूतजी कहते हैं—हे सुव्रतो! रेवानदीके तटपर                      |
| प्रसन्नताके साथ निरन्तर उन मुनिश्रेष्ठकी सेवा करने लगीं।  | जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती।                  |
| वे सुन्दर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मन्त्रके द्वारा विधिवत्   | रुद्रस्वरूप वह रेवा दर्शनमात्रसे पापोंका नाश करती है           |
| मानस-उपचारोंसे पूजन करती थीं और बारम्बार शंकरजीकी         | और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं, वे शिवस्वरूप हैं।              |
| सेवाकर भक्तिसे उनकी स्तुति करती थीं। उन अत्रिकी           | भोग एवं मोक्षको देनेवाले कई प्रमुख शिवलिंग वहाँ                |
| तपस्या तथा अनसूयाके शिवाराधनसे प्रसन्न होकर सम्पूर्ण      | स्थित हैं, जिनमें नन्दिकदेव सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण           |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्<br>*************    |                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| करनेवाले कहे गये हैं। जो रेवा नदीके तटपर स्नान             | सामीप्य प्राप्त करूँ। गंगाजीका वचन सुनकर उस साध्वीने           |
| करके भगवान् नन्दिकेश्वरका पूजन करता है, उसे                | इसे स्वीकार किया। शिवजी भी उसके द्वारा निर्मित उस              |
| सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।                       | पार्थिव लिंगमें अपने पूर्णांशसे प्रविष्ट हो गये। उसी दिनसे     |
| ऋषिगणोंके पूछनेपर सूतजीने कहा—महर्षियो ! पूर्व             | नर्मदाका यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो               |
| समयमें किसी ब्राह्मणकी ऋषिका नामक एक कन्या थी।             | गया, जहाँ शिवजी नन्दिकेश नामसे प्रसिद्ध होकर स्थित             |
| उसने अपनी उस कन्याका विवाह विधानपूर्वक किसी                | हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाखमासकी सप्तमीके दिन सबके            |
| ब्राह्मणसे कर दिया। वह द्विजपत्नी अपने पूर्व जन्मके किसी   | कल्याणकी इच्छासे तथा अपने उस पापको धोनेके लिये                 |
| अशुभ कर्मके प्रभावसे बाल्यावस्थामें ही विधवा हो गयी।       | वहाँ जाती हैं, जो मनुष्योंसे वे ग्रहण करती हैं।                |
| तब वह ब्राह्मणपत्नी ब्रह्मचर्यव्रतके पालनमें तत्पर हो      | पश्चिमदिशाके शिवलिंगोंके वर्णन-क्रममें                         |
| पार्थिव-पूजनपूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय               | महाबलेश्वरिलंगका माहात्म्य                                     |
| महामायावी 'मूढ' नामक दुष्ट असुर कामबाणसे पीड़ित            | सूतजी कहते हैं—हे ब्राह्मणो! अब पश्चिम दिशामें                 |
| होकर वहाँ गया तथा तपस्या करती हुई उस सुन्दरी स्त्रीको      | जो-जो लिंग भूतलपर प्रसिद्ध हैं, उन शिवलिंगोंको                 |
| देखकर अनेक प्रकारका प्रलोभन देकर उसके साथ                  | सद्धित्तपूर्वक सुनिये।                                         |
| सहवासकी याचना करने लगा। तपस्यामें संलग्न उस                | कपिलानगरीमें <b>कालेश्वर</b> एवं <b>रामेश्वर</b> नामक दो       |
| ब्राह्मणीद्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्यने उसपर अत्यन्त क्रोध | महादिव्य लिंग हैं, जो दर्शनमात्रसे पापोंको नष्ट करते           |
| किया, अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर                | हैं। पश्चिम सागरके तटपर <b>महासिद्धेश्वर</b> लिंग है, जो       |
| डराने लगा। तब शिव-परायणा वह द्विजपत्नी भयभीत होकर          | धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षतक प्रदान करता है।                    |
| अत्यन्त व्याकुल हो 'शिव' नामका जप करती हुई अपने            | पश्चिम समुद्रके तटपर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र                 |
| धर्मकी रक्षाके लिये शिवजीकी शरणमें चली गयी। तब             | है। यह ब्रह्महत्यादि पापोंको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण         |
| शरणागतको रक्षा, सदाचारको स्थापना तथा उस ब्राह्मणीको        | कामनाओंका फल प्रदान करनेवाला है। गोकर्णक्षेत्रमें              |
| आनन्द प्रदान करनेके लिये सदाशिव वहीं प्रकट हो गये।         | करोड़ों शिवलिंग हैं और पग-पगपर असंख्य तीर्थ हैं।               |
| भक्तवत्सल भगवान् शंकरने उस दैत्यराज मूढ्को                 | अधिक क्या कहें, गोकर्णक्षेत्रमें स्थित सभी लिंग                |
| तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणीकी ओर कृपा-                | शिवस्वरूप हैं और वहाँका समस्त जल तीर्थस्वरूप है।               |
| दृष्टिसे देखते हुए कहा—'वर माँगो।'                         | गोकर्णक्षेत्रमें स्थित <b>महाबलेश्वर</b> शिवलिंग कृतयुगमें     |
| ऋषिका बोली—देवदेव महादेव! आप मुझे अपने                     | श्वेतवर्ण, त्रेतामें लोहितवर्ण, द्वापरमें पीतवर्ण और कलियुगमें |
| चरणोंकी परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिये। प्रभो!    | श्यामवर्णका हो जाता है। महापाप करनेवाले लोग भी                 |
| मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोककल्याणके निमित्त यहींपर   | यहाँ गोकर्णक्षेत्रमें विराजमान <b>महाबलेश्वर</b> लिंगकी        |
| निवास कीजिये। भगवान् शंकरने कहा—हे ऋषिके! तुमने            | पूजाकर 'शिव' पदको प्राप्त हुए हैं।                             |
| जो–जो वर माँगे, उन सभीको मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ।      | उत्तरदिशामें विद्यमान शिवलिंगोंका वर्णन                        |
| इस अवसरपर शिवजीको प्रकट हुआ जानकर                          | सूतजी बोले—हे ब्राह्मणो! अब मैं उत्तरदिशामें                   |
| ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहाँ पहुँच गये और प्रसन्नचित्त   | विराजमान मुख्य-मुख्य शिवलिंगोंका वर्णन कर रहा हूँ।             |
| होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगाजीने                | गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है,                    |
| वहाँ आकर साध्वी ऋषिकाके भाग्यकी प्रशंसा करते हुए           | वहाँपर एक विस्तृत महावन है, जिसमें <b>चन्द्रभाल</b> नामक       |
| प्रसन्नचित्त होकर उससे कहा—हे साध्वी! तुम वैशाख            | उत्तम शिवलिंग है, जिसे रावण सद्धक्तिपूर्वक लाया था।            |
| महीनेमें एक दिन मेरे कल्याणके लिये अपने समीपमें            | गोकर्णमें स्नानकर तथा चन्द्रभालका पूजनकर मनुष्य                |
| रहनेका मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा              | अवश्य ही शिवलोकको प्राप्त करता है।                             |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-मिश्रर्षि नामक उत्तम तीर्थमें दाधीच नामक शिवलिंग दोनों तप करो, उसीसे उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिवने अन्तरिक्षमें स्थित सभी सामग्रियोंसे युक्त पंचक्रोश है, इसे दधीचिमुनिने स्थापित किया था। वहाँ जाकर विधिपूर्वक स्नानकर दाधीचेश्वरका आदरपूर्वक पूजन परिमाणवाला एक शुभ तथा सुन्दर नगर बनाया, जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगरको शिवजीने अवश्य करना चाहिये। नैमिषारण्यमें सभी ऋषियोंद्वारा स्थापित ऋषीश्वर पुरुषरूप विष्णुके समीप भेज दिया। नामक शिवलिंग है, उसके दर्शन एवं पूजनसे पापी विष्णुने सृष्टिकी कामनासे शिवजीका ध्यान करते लोगोंको भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। देवप्रयागतीर्थमें हुए बहुत कालपर्यन्त तप किया। तपस्याके श्रमसे उनके लिलितेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी पूजा करनेसे शरीरसे अनेक जलधाराएँ उत्पन्न हो गयीं, जिसके सभी प्रकारके पाप दूर हो जाते हैं। कारण वहाँ कुछ भी दिखायी नहीं पड़ता था। तब इस पृथ्वीपर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरीमें पशुपतीश्वर आश्चर्यको देखकर विष्णुने अपना सिर हिला दिया। नामक शिवलिंग है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करता उसी समय विष्णुके कानसे एक मणि गिर गयी, वही है। इसके समीप **मुक्तिनाथ** नामक अत्यन्त अद्भृत शिवलिंग मणिकर्णिका नामसे एक महान् तीर्थ हो गया। जब वह है, उसके दर्शन एवं अर्चनसे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। पंचक्रोशात्मक नगरी जलराशिमें डूबने लगी, तब निर्गुण द्वादश ज्योतिर्लिगोंका वर्णन शिवने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूलपर धारण कर लिया आगेके अध्यायोंमें हाटकेश्वर लिंग एवं अन्धकेश्वर और विष्णुने अपनी पत्नी प्रकृतिके साथ वहीं शयन लिंग आदि लिंगोंकी महिमाका वर्णन करनेके उपरान्त किया। तब उनके नाभिकमलसे ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने सूतजीने द्वादश ज्योतिर्लिंगोंके प्रादुर्भावकी कथा एवं उनकी ब्रह्माण्डमें चौदह लोकोंका निर्माण किया। ब्रह्माण्डका महिमाका वर्णन कई अध्यायोंमें विस्तारपूर्वक किया है। विस्तार महर्षियोंने ५० करोड़ योजन बताया है। फिर मणिकर्णिका एवं काशीका प्राकट्य भगवान् शिवने यह सोचा कि ब्रह्माण्डके भीतर अपने-सोमनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर एवं अपने कर्मोंसे बँधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकारसे प्राप्त करेंगे-ऐसा विचारकर उन्होंने पंचक्रोशीको ब्रह्माण्डसे भीमशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगोंकी कथाके अनन्तर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशीकी अलग रखा। यह काशी लोकका कल्याण करनेवाली महत्ताका प्रतिपादन करते हुए सूतजी कहते हैं — संसारमें कर्म-बन्धनका विनाश करनेवाली, मोक्षतत्त्वको प्रकाशित जो भी कोई वस्तु दिखायी पड़ती है, वह सिच्चदानन्द-करनेवाली तथा ज्ञान प्रदान करनेवाली मुझे अत्यन्त प्रिय स्वरूप, निर्विकार एवं सनातन ब्रह्मरूप है। अपने कैवल्य है। परमात्मा शिवने अविमुक्त नामक लिंगको स्वयं वहाँ (अद्वैत) भावमें ही रमनेवाले उन अद्वितीय परमात्मामें स्थापित किया और कहा—'हे मेरे अंशस्वरूप! तुम मेरे कभी एक-से दो हो जानेकी इच्छा जाग्रत् हुई। फिर वे इस क्षेत्रका कभी त्याग नहीं करना।' ऐसा कहकर ही परमात्मा सगुणरूपमें प्रकट होकर शिव कहलाये। वे भगवान् सदाशिवने उस काशीपुरीको स्वयं अपने त्रिशूलसे ही स्त्री तथा पुरुषके भेदसे दो रूपोंमें हो गये। उनमें जो उतारकर मर्त्यलोक संसारमें स्थापित किया। ब्रह्माजीका पुरुष था वह 'शिव' एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही एक दिन पूरा होनेपर जब सारे जगत्का प्रलय हो जाता गयी। उन चिदानन्दस्वरूप शिव एवं शक्तिने स्वयं अदृष्ट है तब भी इस काशीपुरीका नाश नहीं होता। उस समय रहकर स्वभावसे ही दो चेतनों (प्रकृति और पुरुष)-की भगवान् शिव इसे त्रिशूलपर धारण कर लेते हैं और जब सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुषने अपनी जननी एवं ब्रह्माद्वारा पुन: मेरी सुष्टि की जाती है तब उसे फिर वे जनकको नहीं देखा तब वे महान् संशयमें पड़ गये। उस इस भूतलपर स्थापित कर देते हैं। कर्मींका कर्षण करनेसे समय निर्गृण परमात्मासे आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम ही इस पुरीको 'काशी' कहते हैं। काशीमें अविमुक्तेश्वर

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्य                   | $\mathfrak{p}_{1}$ ]—एक सिंहावलोकन $st$                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापातकी पुरुषोंको          | अपेक्षा नहीं है। उन दोनोंको ही जीवन्मुक्त समझना               |
| भी मुक्त करनेवाला है।                                     | चाहिये। वे जहाँ कहीं भी मरें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति          |
| हे मुनीश्वरो! अन्यत्र मोक्षप्रद क्षेत्रोंमें सारूप्य आदि  | प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है।              |
| मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियोंको सर्वोत्तम  | हे देवि! इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थमें जो             |
| सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं       | विशेषता है, उसे तुम ध्यान देकर सुनो। सभी वर्ण तथा             |
| होती, उनके लिये वाराणसीपुरी ही गति है। सभी देवता          | आश्रमके लोग चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध             |
| यहाँ मृत्युकी इच्छा करते हैं; फिर दूसरोंकी तो बात ही      | हों, इस पुरीमें मरनेपर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री        |
| क्या! कैलासपति जो भीतरसे सतोगुणी और बाहरसे                | अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा,           |
| तमोगुणी कहे गये हैं, वे रुद्रके नामसे विख्यात हैं। वे     | बन्ध्या, रजस्वला, प्रसूता अथवा असंस्कृता—चाहे कैसी            |
| निर्गुण होते हुए सगुणरूपमें प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने   | भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्रमें मर जाय तो मुक्ति प्राप्त   |
| बारम्बार प्रणाम करके निर्गुण शिवसे कहा—हे विश्वनाथ!       | कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अण्डज,                |
| आप यहाँ रहकर जीवोंका उद्धार करें। तदनन्तर मन तथा          | उद्भिज्ज अथवा जरायुज—ये सभी प्राणी यहाँ मरनेपर                |
| इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले अविमुक्तने भी प्रार्थनापूर्वक | जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं।       |
| कहा—देव! काशीपुरीको आप अपनी राजधानी स्वीकार               | हे देवि! यहाँ न ज्ञानकी अपेक्षा है, न भक्तिकी                 |
| करें। मैं अचिन्त्य सुखकी प्राप्तिके लिये यहाँ सदा         | अपेक्षा है, न सत्कर्मकी अपेक्षा है और न दानकी ही              |
| आपका ध्यान लगाये स्थिर भावसे बैठा रहूँगा। आप ही           | अपेक्षा। यहाँ न संस्कारकी अपेक्षा और न ध्यानकी ही             |
| मुक्ति देनेवाले तथा सम्पूर्ण कामनाओंके पूर्णकर्ता हैं,    | अपेक्षा है। यहाँ न नाम-कीर्तन अथवा पूजनकी अपेक्षा             |
| दूसरा कोई नहीं। अत: आप परोपकारके लिये उमासहित             | है तथा उत्तम जातिकी भी कोई अपेक्षा नहीं है, जो कोई            |
| यहाँ विराजमान रहें।                                       | भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्रमें निवास करता है,         |
| सूतजी कहते हैं—ब्राह्मणो! जब शंकरने भगवान्                | वह चाहे जिस किसी प्रकारसे मरा हो, निश्चय ही                   |
| विश्वनाथसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव       | मोक्षको प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छानुसार भोजन,             |
| समस्त लोकोंका उपकार करनेके लिये वहाँ विराजमान             | शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओंको करता हुआ भी                 |
| हो गये। जिस दिनसे भगवान् शिव काशीमें आ गये,               | अविमुक्तक्षेत्रमें प्राणत्याग करनेवाला प्राणी मोक्षका अधिकारी |
| उसी दिनसे काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गयी।                   | हो जाता है।                                                   |
| वाराणसी तथा विश्वेश्वरका माहात्म्य                        | यह क्षेत्र चारों दिशाओंमें सभी ओर पाँच कोसतक                  |
| सूतजी बोले—एक समयकी बात है, देवी पार्वतीने                | फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जानेपर                  |
| संसारके हितकी कामनासे पूरी प्रसन्नताके साथ भगवान्         | प्राणीको अमृतत्वकी प्राप्ति होती है।                          |
| शिवसे अविमुक्तक्षेत्र और अविमुक्त लिंगका महत्त्व पूछा।    | हे पार्वती! शुभ और अशुभ कर्मका फल जीवको                       |
| तब परमेश्वर शिवने कहा—यह वाराणसी सदा                      | अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही                     |
| मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकारसे सभी प्राणियोंके    | नरकके लिये होता है एवं शुभ कर्म स्वर्गके लिये होता            |
| मोक्षका हेतु भी है। वाराणसीपुरीमें निवास करना             | है। दोनों तरहके कर्मोंसे मनुष्यलोकमें जन्म कहा गया            |
| मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारणसे मैं                 | है। शुभाशुभ कर्मोंके न्यूनाधिक से उत्तम तथा अधम               |
| सब कुछ छोड़कर काशीमें रहता हूँ, उसे बताता हूँ,            | शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनोंका क्षय हो जाता          |
| सुनो। जो मेरा भक्त है और जो मेरे तत्त्वका ज्ञानी          | है, तब मुक्ति होती है; यह सत्य है। प्रारब्ध-कर्मका नाश        |
| है, वे दोनों ही मुक्तिके भागी हैं, उन्हें तीर्थकी         | केवल उसके भोगसे ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई                 |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-उपाय नहीं है। सम्पूर्ण कर्मोंका नाश काशीपुरीके भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होनेपर अपने कमल-अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु सदृश नेत्रको ही निकालकर अर्पण कर दिया। यह देख काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्वजन्ममें आदरपूर्वक काशीका सर्वदु:खहारी भगवान् शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके दर्शन किया गया है, तभी काशीमें आकर मनुष्य मृत्युको सामने प्रकट हो गये और विष्णुसे वर मॉॅंगनेको कहा। विष्णुजी बोले—हे सदाशिव! दैत्योंने सारे संसारको अत्यन्त प्राप्त होता है। सूतजी बोले-हे श्रेष्ठ मुनियो! इस प्रकार काशीपुरी पीड़ित कर दिया है। मेरा आयुध दैत्योंको मारनेमें समर्थ तथा विश्वेश्वरलिंगका अपरिमित माहात्म्य है, जो नहीं हो पा रहा है, अत: मैं आपकी शरणमें आया हूँ। सत्पुरुषोंको भोग और मोक्ष प्रदान करता है। विष्णुका यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वरने उन्हें इसके अनन्तर सूतजीने त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंगके अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान् माहात्म्यका वर्णन करते हुए गौतम ऋषिके प्रभावका विष्णुने उस चक्रसे शीघ्र ही उन महाबली राक्षसोंको विनष्ट वर्णन किया तथा गौतमी-गंगाके प्रादुर्भावका आख्यान कर दिया। इस प्रकार संसारमें शान्ति हुई। देवता तथा अन्य सुनाया। इसके अनन्तर सूतजीने राक्षसराज रावणद्वारा सभी लोग सुखी हो गये। भगवान् शिवने अपना सुदर्शन स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगके माहात्म्यका चक्र देते हुए कहा—'हरे! सब प्रकारके अनर्थोंकी शान्तिके वर्णन किया। तदनन्तर उन्होंने नागेश्वर नामक परमश्रेष्ठ लिये तुम्हें मेरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। अनेकानेक ज्योतिर्लिंगकी उत्पत्ति एवं माहात्म्यका वर्णन किया। दु:खोंका नाश करनेके लिये इस सहस्रनामस्तोत्रका पाठ इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं करते रहना चाहिये। यह उत्तम स्तोत्र रोगका नाशक, विद्या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंगके आविर्भाव एवं माहात्म्यका वर्णन और धन देनेवाला, सम्पूर्ण अभीष्टकी प्राप्ति करानेवाला, विस्तारसे आगे किया गया है, जो स्थानाभावके कारण यहाँ पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देनेवाला है।' नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार इन बारह ज्योतिर्लिगोंकी इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान् रुद्र श्रीहरिके कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं अंगका स्पर्शकर उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। तथा उसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति होती है। ऋषियोंके पूछनेपर सुतजीने शिवसहस्रनामस्तोत्रको भगवान् विष्णुको सुदर्शन चक्र प्राप्त होनेकी सुनाकर उसकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा कि जो कथा तथा शिवसहस्त्रनामस्तोत्रकी महिमा प्रात:काल नित्य भगवान् शिवकी पूजा करनेके उपरान्त ऋषियोंके यह पूछनेपर कि भगवान् विष्णुको उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वह इस लोकमें समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त महेश्वरसे सुदर्शन चक्रकी प्राप्ति कैसे हुई; सूतजी कहते हैं कि एक समयकी बात है, दैत्य अत्यन्त प्रबल होकर करता है और अन्तमें सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें धर्मका लोप करने लगे। उनसे पीड़ित होकर देवताओंने संशय नहीं है। भगवान् विष्णुसे अपना दु:ख कहा। तब श्रीहरि कैलास महाशिवरात्रिव्रतकी विधि एवं महिमा पर्वतपर जाकर हरीश्वरलिंगकी स्थापनाकर भगवान् ऋषियोंने सृतजीसे पृछा—हे व्यासशिष्य! किस व्रतसे शिवकी उनके सहस्र नामोंसे अर्चना करने लगे। वे सन्तुष्ट होकर भगवान् शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं ? जिस व्रतके अनुष्ठानसे भक्तजनोंको भोग और मोक्षकी प्राप्ति प्रत्येक नामपर एक कमलपुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान् शंकरने उनके भक्तिभावकी परीक्षा हो सके, उसका आप विशेष रूपसे वर्णन कीजिये। लेनेके लिये उनके द्वारा लाये गये एक हजार कमलोंमेंसे इसपर सूतजीने कहा-महर्षियो! यही प्रश्न किसी एक कमल छिपा लिया। तब एक कमलके न मिलनेपर समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वतीजीने शिवजीसे पूछा था, श्रीहरिने उस कमलको प्राप्त करनेके लिये सारी पृथ्वीका उसके उत्तरमें शिवजीने जो कुछ कहा था, वह मैं

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                          | i ]—एक सिंहावलोकन $st$ ३९                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| **************************************                      | **************************************                     |
| तुमलोगोंसे कह रहा हूँ।                                      | शिवरात्रिव्रतकी उद्यापनविधि                                |
| भगवान् शिव बोले—वैसे तो मेरे बहुत-से व्रत हैं,              | शिवरात्रिके शुभ व्रतका लगातार चौदह वर्षतक                  |
| जो भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। उनमें मुख्य दस         | पालन करना चाहिये। त्रयोदशीको एक समय भोजन                   |
| व्रत हैं, जिन्हें जाबालश्रुतिके विद्वान् 'दशशैवव्रत' कहते   | करके चतुर्दशीको पूरा उपवास करना चाहिये। शिवरात्रिके        |
| हैं। द्विजोंको यत्नपूर्वक सदा इन व्रतोंका पालन करना         | दिन नित्यकर्म सम्पन्नकर शिवालयमें जाकर विधिपूर्वक          |
| चाहिये, परंतु मोक्षार्थीको मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले चार   | शिवका पूजन करे। वहाँ सोने अथवा ताँबेका बना एक              |
| व्रतोंका नियमपूर्वक पालन करना चाहिये। ये चार व्रत           | कलश स्थापित करे और उसपर पार्वतीसहित शिवकी                  |
| हैं—१. भगवान् शिवकी पूजा, २. रुद्रमन्त्रोंका जप, ३.         | सोनेकी बनी प्रतिमा रखे। रात्रिके प्रत्येक प्रहरमें शिवपूजन |
| शिवमन्दिरमें उपवास तथा ४. काशीमें देहत्याग। ये              | करे और भगवत्कीर्तन करते हुए रात्रि-जागरण करे।              |
| मोक्षके चार सनातन मार्ग हैं। इन चारोंमें भी शिवरात्रिव्रतका | दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन कराये और           |
| विशेष महत्त्व है, अत: इसे अवश्य करना चाहिये। यह             | यथाशक्ति दान दे। तदनन्तर भगवान् महेश्वर सदाशिवको           |
| सभीके लिये धर्मका उत्तम साधन है। निष्काम अथवा               | पुष्पांजलि अर्पणकर प्रार्थना करे—                          |
| सकाम भावसे सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों,        | देवदेव महादेव शरणागतवत्सल।                                 |
| बालकों तथा देवताओं आदिके लिये यह महान् व्रत परम             | व्रतेनानेन देवेश कृपां कुरु ममोपरि॥                        |
| हितकारी माना गया है।                                        | मया भक्त्यनुसारेण व्रतमेतत् कृतं शिव।                      |
| प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी शिवरात्रि               | न्यूनं सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्तव शंकर॥                  |
| कहलाती है, परंतु फाल्गुनमासकी शिवरात्रिकी महाशिवरात्रि      | अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानाज्जपपूजादिकं मया।                    |
| संज्ञा है। जिस दिन अर्धरात्रिके समय चतुर्दशी तिथि           | कृतं तदस्तु कृपया सफलं तव शंकर॥                            |
| विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रतके लिये ग्रहण करना             | इस महाशिवरात्रिव्रतको 'व्रतराज' कहा जाता है।               |
| चाहिये। उस दिन व्रती पुरुषको प्रात:काल उठकर                 | इसकी महिमा और इसके फलका वर्णन वाणीसे नहीं हो               |
| स्नान-सन्ध्या आदि कर्मसे निवृत्त होकर मस्तकपर               | सकता।                                                      |
| भस्मका त्रिपुण्ड्र तिलक और गलेमें रुद्राक्षमाला धारणकर      | मुक्ति और भक्तिके स्वरूपका विवेचन                          |
| शिवालयमें जाकर शिवलिंगका विधिपूर्वक पूजन एवं                | ऋषिगण बोले—हे सूतजी ! आपने मुक्तिकी चर्चा की।              |
| मुझ शिवको नमस्कार करना चाहिये। तत्पश्चात् श्रद्धापूर्वक     | यह मुक्ति क्या है और उसकी कैसी अवस्था होती है ?            |
| व्रतका संकल्प करे और शास्त्रप्रसिद्ध किसी भी शिवलिंगके      | सूतजी कहते हैं—सांसारिक दु:खोंका नाश करनेवाली              |
| पास जाकर रात्रिके चारों प्रहरोंमें पूजा करे। यदि            | एवं परम आनन्द देनेवाली मुक्ति चार प्रकारकी कही             |
| नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हों तो चार मूर्तियों        | गयी है—सारूप्य, सालोक्य, सान्निध्य एवं चौथी सायुज्य।       |
| (पार्थिव शिवलिंग)-का निर्माणकर उनकी चार प्रहरोंमें          | इस शिवरात्रिव्रतसे सब प्रकारकी मुक्ति सुलभ हो              |
| पूजा करनी चाहिये। रात्रिमें गीत-वाद्यादिद्वारा उत्सवपूर्वक  | जाती है।                                                   |
| जागरण करना चाहिये। प्रात:काल उठकर स्नान करके                | हे मुनीश्वरो! यह सारा जगत् जिससे उत्पन्न होता              |
| पुनः वहाँ पार्थिव शिवका स्थापन एवं पूजन करे। इस             | है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अन्ततोगत्वा         |
| तरह व्रतको पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारम्बार         | वह जिसमें लीन होता है, वे ही 'शिव' हैं, जिससे यह           |
| नमस्कारपूर्वक भगवान् शम्भुसे प्रार्थना करे। इसके            | सम्पूर्ण जगत् व्याप्त है, वही शिवका रूप है। शिवतत्त्व      |
| अनन्तर ब्राह्मणों तथा संन्यासियोंको शक्तिके अनुसार भोजन     | सत्य, ज्ञान, अनन्त एवं सिच्चदानन्द नामसे प्रसिद्ध है।      |
| कराकर उन्हें भलीभाँति सन्तुष्टकर स्वयं भोजन करे।            | जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह                 |

| ४० * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शिवतत्त्व भी सर्वव्यापी है। शिवज्ञानका उदय होनेसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अनुसार जो ब्रह्माजीके ललाटसे प्रकट हुए, उनका नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है तथा शिवका भजन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 'रुद्र' हुआ। पूर्णतः त्रिगुणरहित शिवमें एवं गुणोंके धाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ध्यान करनेसे सत्पुरुषोंको शिवपदकी प्राप्ति होती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रुद्रमें वस्तुत: कोई भेद नहीं है, जैसे स्वर्ण और उससे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| संसारमें ज्ञानकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, परंतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बने आभूषणोंमें कोई अन्तर नहीं होता। भयानक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| भगवान्का भजन अत्यन्त सुकर माना गया है। ज्ञानस्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पराक्रमवाले रुद्र सभी प्रकारसे शिवरूप ही हैं। वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मोक्षदाता परमात्मा शिव भजनके ही अधीन हैं। भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भक्तोंका कार्य करनेके लिये प्रकट होते हैं और ब्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| शम्भुकी भक्ति ज्ञानकी जननी मानी गयी है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तथा विष्णुकी सहायता लेते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| उत्तम प्रेमका अंकुर ही उसका लक्षण है। हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | इस लोकमें ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| द्विजो! वह भक्ति भी सगुण और निर्गुणके भेदसे दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिखायी देता है, वह सब शिव ही है। अनेकताकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रकारकी जाननी चाहिये। भगवान्की कृपाके बिना इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कल्पना मिथ्या है। शम्भुको ही वेदोंका प्राकट्यकर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भक्तियोंका सम्पादन होना कठिन है। भक्ति और ज्ञानको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तथा वेदपित कहा गया है। वे ही सबपर अनुग्रह करनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शम्भुने एक-दूसरेसे भिन्न नहीं बताया। जो भक्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | साक्षात् शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विरोधी है, उसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भी वे ही हैं। उन शिवका कोई उत्पादक नहीं है, उनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शिवकी भक्ति प्राप्त करनेवालेको ही शीघ्रतापूर्वक ज्ञान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कोई पालक तथा संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्राप्त होता है। अत: हे मुनीश्वरो! महेश्वरकी भक्तिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कारण हैं। यह उत्तम शिवज्ञान यथार्थरूपसे कह दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| साधन करना चाहिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गया, इसे ज्ञानवान् पुरुष ही जानते हैं और कोई नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्माके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शिवसम्बन्धी तत्त्वज्ञानका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्वरूपका विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | और उसकी महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ऋषियोंने पूछा—हे सूतजी! शिव कौन हैं, विष्णु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सूतजी कहते हैं—हे ऋषियो! मैंने शिवज्ञान जैसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कौन हैं, रुद्र कौन हैं तथा ब्रह्मा कौन हैं? इन सबमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सुना है, उसे बता रहा हूँ। यह अत्यन्त गुह्य और परम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| निर्गुण कौन है ? हमारे इस सन्देहका निवारण कीजिये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मोक्षस्वरूप है। सम्पूर्ण जगत् शिवमय है, जीव भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सूतजी कहते हैं—हे महर्षियो! वेद और वेदान्तके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शिवका ही अंश है, परंतु अविद्यासे मोहित होकर अवश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विद्वान् ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मासे सर्वप्रथम जो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हो रहा है और अपनेको शिवसे भिन्न समझता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सगुणरूप प्रकट हुआ, उसीका नाम 'शिव' है। शिवसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हो रहा है और अपनेको शिवसे भिन्न समझता है।<br>अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सगुणरूप प्रकट हुआ, उसीका नाम 'शिव' है। शिवसे<br>पुरुषसहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुरुषसहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको                                                                                                                                                                                                                                                                                | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था,                                                                                                                                                                                                                       | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो<br>बुद्धिमान् यहाँ भिक्त आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है,<br>उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं,<br>शिव हैं, शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रमसे                                                                                                             |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था,<br>जिसमें योगमायासे युक्त श्रीहरिने शयन किया। उन<br>नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा<br>कहलाते हैं। ब्रह्माने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार                                                          | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो<br>बुद्धिमान् यहाँ भिक्त आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है,<br>उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं,                                                                                                                                                                      |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था,<br>जिसमें योगमायासे युक्त श्रीहरिने शयन किया। उन<br>नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा                                                                                                                 | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो<br>बुद्धिमान् यहाँ भिक्त आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है,<br>उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं,<br>शिव हैं, शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रमसे                                                                                                             |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था,<br>जिसमें योगमायासे युक्त श्रीहरिने शयन किया। उन<br>नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा<br>कहलाते हैं। ब्रह्माने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार                                                          | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वही असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो<br>बुद्धिमान् यहाँ भिक्त आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है,<br>उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं,<br>शिव हैं, शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रमसे<br>ही सदा नाना रूपोंमें भासित होते हैं। शिव तथा सम्पूर्ण                                                    |
| पुरुषसिहत प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनोंने मूलस्थानमें<br>स्थित जलके भीतर तप किया। वही तपस्थली पंचक्रोशी<br>काशीके नामसे विख्यात है, यह भगवान् शिवको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह जल सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त था,<br>जिसमें योगमायासे युक्त श्रीहरिने शयन किया। उन<br>नारायणके नाभिकमलसे जिनकी उत्पत्ति हुई, वे ब्रह्मा<br>कहलाते हैं। ब्रह्माने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार<br>किया, उन्हें 'विष्णु' कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णुके | अविद्यासे मुक्त होनेपर वह शिव ही हो जाता है। जैसे<br>अग्नितत्त्व प्रत्येक काष्ठमें स्थित है, परंतु जो उस<br>काष्ठका मन्थन करता है, वहीं असन्दिग्ध रूपसे<br>अग्निको प्रकट करके देख पाता है, उसी तरह जो<br>बुद्धिमान् यहाँ भिक्त आदि साधनोंका अनुष्ठान करता है,<br>उसे शिवका दर्शन प्राप्त होता है। सर्वत्र केवल शिव हैं,<br>शिव हैं, शिव हैं; दूसरी कोई वस्तु नहीं। वे शिव भ्रमसे<br>ही सदा नाना रूपोंमें भासित होते हैं। शिव तथा सम्पूर्ण<br>जगत्में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही सूर्य नामक |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्य                                                            | $\mathfrak{s}_{1}$ —एक सिंहावलोकन $st$                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बँधते।<br>अहंकारसे युक्त होनेके कारण शिवका अंश जीव              | जो अनन्य भक्तिसे युक्त होकर शम्भुका भजन<br>करता है, उसे अन्तमें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है।             |
| कहलाता है, उस अहंकारसे मुक्त होनेपर वह साक्षात्                                                    | अतः मुक्तिकी प्राप्तिके लिये भगवान् शंकरसे बढ़कर                                                            |
| शिव ही है। जैसे एक ही सुवर्ण चाँदी आदिसे मिल<br>जानेपर कम कीमतका हो जाता है, उसी प्रकार            | दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव<br>संसार-बन्धनसे छूट जाता है।                                    |
| अहंकारयुक्त जीव अपना महत्त्व खो बैठता है। जो शुभ                                                   | ब्राह्मणो ! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब कुछ मैंने                                                           |
| वस्तुको पाकर हर्षसे खिल नहीं उठता है, अशुभको<br>पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख-दु:ख आदि       | तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिये।<br>ऋषि बोले—आपने हमें शिव-तत्त्वसम्बन्धी परम |
| सभी द्वन्द्वोंमें समभाव रखता है, वह ज्ञानवान् कहलाता<br>है।                                        | उत्तम ज्ञानका श्रवण कराया है, आपकी कृपासे हमारे<br>मनकी भ्रान्ति मिट गयी।                                   |
| आत्मचिन्तन तथा तत्त्वोंके विवेकसे ऐसा प्रयत्न<br>करे कि शरीरसे अपनी पृथक्ताका बोध हो जाय।          | सूतजीने कहा—यह शिवविज्ञान भगवान् शंकरको<br>अत्यन्त प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा                   |
| मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष शरीर एवं उसके<br>अभिमानको त्यागकर अहंकारशून्य एवं मुक्त हो सदाशिवमें | शिवभक्तिको बढ़ानेवाला है, जो कोटिरुद्रसंहिताके नामसे<br>विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे इस   |
| लीन हो जाता है। अध्यात्मचिन्तन एवं भगवान् शिवकी<br>भक्ति—ये ज्ञानके मूल कारण हैं।                  | संहिताको सुनेगा या सुनायेगा, वह समस्त भोगोंका<br>उपभोग करके अन्तमें परमगतिको प्राप्त कर लेगा।               |
| उमास्                                                                                              |                                                                                                             |
| श्रीकृष्णकी तपस्या तथा शिव-पार्वतीसे                                                               | उपमन्यु बोले—हे पुरुषोत्तम! आप थोड़े ही                                                                     |
| वरदानकी प्राप्ति                                                                                   | समयमें महादेवका दर्शन उन्हींकी कृपासे प्राप्त करेंगे।                                                       |
| ऋषिगण बोले—हे सूतजी! आपको नमस्कार है।                                                              | इसमें सन्देह नहीं है। आप सोलहवें महीनेमें पार्वतीसहित                                                       |
| आपने हमें कोटिरुद्र नामक संहिता सुनायी, अब आप                                                      | सदाशिवसे उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे।                                                                        |
| उमासंहितामें विद्यमान, विविध आख्यानोंसे युक्त,                                                     | हे अच्युत! मैं आपको जपनीय मन्त्र बताता हूँ—                                                                 |
| पार्वतीसहित परमात्मा शिवके चरित्रका वर्णन कीजिये।                                                  | 'ॐ नमः शिवाय' इस दिव्य मन्त्रका जप सम्पूर्ण                                                                 |
| सूतजीने कहा—हे शौनक आदि महर्षियो! भगवान्                                                           | कामनाओंको प्रदान करनेवाला है।                                                                               |
| शंकरका चरित्र परम दिव्य है। तुमलोग प्रेमसे इसका                                                    | सनत्कुमार बोले—इस प्रकार महादेवसम्बन्धी                                                                     |
| श्रवण करो। पूर्वकालमें मुनिवर व्यासने सनत्कुमारजीके                                                | कथाओंको कहते हुए उन उपमन्युके आठ दिन एक                                                                     |
| सामने ऐसे ही पवित्र प्रश्नको उपस्थित किया था और                                                    | मुहूर्तके समान बीत गये। इसके अनन्तर नौवाँ दिन                                                               |
| इसके उत्तरमें उन्होंने भगवान् शिवके उत्तम चरित्रका                                                 | आनेपर मुनि उपमन्युने श्रीकृष्णको दीक्षा प्रदान की और                                                        |
| गान किया था।                                                                                       | शिव-अथर्वशीर्षका महामन्त्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही                                                        |
| उस समय पुत्रकी प्राप्तिके निमित्त श्रीकृष्णके                                                      | एकाग्रचित्त होकर ऊपर भुजा उठाये, पैरके एक अँगूठेपर                                                          |
| हिमवान् पर्वतपर जांकर महर्षि उपमन्युसे मिलनेकी कथा                                                 | खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद सोलहवाँ महीना                                                               |
| तथा महर्षि उपमन्युके द्वारा भगवान् शंकरकी अतुलित                                                   | आनेपर प्रसन्न होकर पार्वतीसहित परमेश्वर शम्भुने                                                             |

महिमाका वर्णन सुनकर वासुदेव बोले—हे मुनिश्रेष्ठ! वे कृष्णको दर्शन दिया। श्रीकृष्णने हाथ जोड़कर शंकरजीको भगवान् सदाशिव मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा प्रणाम करते हुए शास्त्र-विधिसे उनकी पूजा की और

सिर झुकाकर अनेकविध स्तोत्रोंसे तथा सहस्रनामसे

मुझपर कृपा करें, आप मुझे ऐसा उपाय बतायें।

सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-देवेश्वरकी स्तुति की। होनेका दुराग्रह—ये चार प्रकारके मानसिक पापकर्म हैं। सनत्कुमारजी कहते हैं – श्रीकृष्णका वचन सुनकर असंगत प्रलाप (बे-सिर-पैरकी बातें), असत्य-भगवान् शिव उनसे बोले—वासुदेव! तुमने जो कुछ मनोरथ भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना—ये चार किया है, वह सब पूर्ण होगा। तुम्हें साम्ब नामसे प्रसिद्ध वाचिक (वाणीद्वारा होनेवाले) पापकर्म हैं। महान् पराक्रमी तथा बलवान् पुत्र प्राप्त होगा। एक समय अभक्ष्य-भक्षण (न खानेयोग्य वस्तुको खाना), मुनियोंने भयानक संवर्तक (प्रलयंकर) सूर्यको शाप दिया प्राणियोंकी हिंसा, व्यर्थके कार्योंमें लगना, दूसरेके धनको था—'तुम मनुष्य योनिमें उत्पन्न होओगे।' अतः वे संवर्तक हड़प लेना—ये चार प्रकारके शारीरिक पापकर्म हैं। इस सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा तुम्हें जो-जो वस्तु प्रकार ये बारह कर्म बताये गये, जो मन, वाणी और शरीर-इन साधनोंसे सम्पन्न होते हैं। अभीष्ट है, वे सभी वस्तुएँ तुम प्राप्त करोगे। तदनन्तर भक्तवत्सला गिरिराजकुमारी शिवाने प्रसन्न जो संसार-सागरसे पार उतारनेवाले महादेवजीसे हो उन तपस्वी शिवभक्त महात्मा वासुदेवसे कहा— द्वेष करनेवाले हैं, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनोंकी निन्दा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण! मैं तुमसे बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम करते हैं, वे सब नरक-समुद्रमें गिरनेवाले हैं। मुझसे भी उन मनोवांछित वरोंको ग्रहण करो, जो भूतलपर ब्रह्महत्यारा, मदिरा पीनेवाला, स्वर्ण चुरानेवाला, दर्लभ हैं। गुरुपत्नीगामी, इन चारोंसे सम्पर्क रखनेवाला पाँचवीं श्रीकृष्णने कहा—देवि! यदि आप मुझे वर दे रही श्रेणीका प्राणी—ये सब-के-सब महापातकी कहे गये हैं। हैं तो मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मनमें कभी किसीके प्रति जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओंके उपयोगके लिये द्वेष न हो। मैं सदा द्विजोंका पूजन करता रहूँ। मेरे माता-दी हुई भूमिको हर लेता है तथा अन्यायसे धन कमाता पिता सदा मुझसे सन्तुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, है, उसे ब्रह्महत्यारेके समान ही पातकी जानना चाहिये। पिता समस्त प्राणियोंके प्रति मेरे हृदयमें अनुकूल भाव रहे। और माताको त्याग देना, झुठी गवाही देना, दूसरोंसे झुठा वादा करना, शिवभक्तोंको मांस खिलाना तथा अभक्ष्य सहस्रों साधु-संन्यासियों एवं अतिथियोंको सदा श्रद्धासे अपने घरपर पवित्र भोजन कराऊँ। भाई-बन्धुओंके साथ वस्तुका भक्षण करना ब्रह्महत्याके तुल्य कहा गया है। नित्य मेरा प्रेम बना रहे तथा मैं सदा सन्तुष्ट रहूँ। पैतुक सम्पत्तिके बँटवारेमें उलटफेर करना, अत्यन्त सनत्कुमारजी कहते हैं-श्रीकृष्णका यह वचन अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखण्ड फैलाना, कृतघ्नता करना, विषयोंमें अत्यन्त आसक्त होना, कंजुसी सुनकर सनातनी देवी पार्वती बोलीं—'वासुदेव! ऐसा ही होगा।' इस प्रकार श्रीकृष्णपर कृपा करके पार्वतीजी-करना, सत्पुरुषोंसे द्वेष रखना, परस्त्री-समागम करना, सहित परमेश्वर शिव वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर असत् शास्त्रोंका अध्ययन करना, पापोंमें लगना तथा झूठ श्रीकृष्णने मुनिवर उपमन्युको प्रणाम करके उन्हें वरप्राप्तिका बोलना-इस तरहके पापकर्मींमें लिप्त स्त्री-पुरुषको सारा समाचार बताया और वे मन-ही-मन शम्भुका उपपातकी कहा गया है। स्मरण करते हुए द्वारकापुरीको चले गये। पापियों और पुण्यात्माओंकी यमलोक-यात्रा नरकमें गिरानेवाले पापोंका संक्षिप्त परिचय सनत्कुमारजी कहते हैं-व्यासजी! चार प्रकारके पापोंके सनत्कुमारजी कहते हैं-व्यासजी! जो पापपरायण कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भयको उत्पन्न जीव महानरकके अधिकारी हैं, उनका संक्षेपमें परिचय दिया करनेवाले घोर यमलोकको जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी जाता है, इसे सावधान होकर सुनो। परस्त्रीको प्राप्त नहीं है, जो यमलोकमें न जाता हो। किये हुए कर्मोंका करनेका संकल्प, पराये धनका अपहरण करनेकी इच्छा, फल कर्ताको अवश्य भोगना पडता है, इसका विचार करो। चित्तके द्वारा अनिष्ट चिन्तन तथा न करनेयोग्य कर्ममें प्रवृत्त जीवोंमें जो शुभ कर्म करनेवाले सौम्यचित्त और दयालु हैं,

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                         | र्ध ]—एक सिंहावलोकन * ४३                                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *****************************                              | **************************************                   |
| वे मनुष्य यमलोकमें सौम्यमार्ग तथा पूर्वद्वारसे जाते हैं,   | समान उद्दीप्त दिखायी देते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं,     |
| किंतु जो पापी पापकर्ममें निरत एवं दानसे रहित हैं, वे घोर   | मानो महासागरको पी रहे हैं और मुँहसे आग उगल रहे           |
| मार्गद्वारा दक्षिणद्वारसे यमलोककी यात्रा करते हैं।         | हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी            |
| मर्त्यलोकसे छियासी हजार योजनकी दूरीपर अनेक                 | अंगकान्ति काले कोयलेके समान काली होती है, सम्पूर्ण       |
| रूपोंवाला यमलोक स्थित है। यह पुर पुण्यकर्मवाले मनुष्योंको  | अस्त्र-शस्त्र लिये वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी     |
| निकटवर्ती–सा जान पड़ता है, किंतु घोरमार्गसे जाते पापियोंको | लोग इन परिचारकोंसे घिरे हुए उन यमराज तथा                 |
| बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँका मार्ग कहीं तो तीखे   | चित्रगुप्तको देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियोंको        |
| काँटोंसे युक्त है, कहीं कंकड़ोंसे व्याप्त है, कहीं छुरेकी  | बहुत डाँटते हैं और भगवान् चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनोंके   |
| धारके समान तीखे पत्थर उस मार्गमें जड़े हुए हैं, कहीं       | द्वारा उन्हें समझाते हैं।                                |
| बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े-छोटे पातकोंके अनुसार     | नरकभेदनिरूपण                                             |
| वहाँकी कठिनाइयोंमें भी भारी और हलकापन है।                  | चित्रगुप्तजी कहते हैं कि हे पापकर्म करनेवालो!            |
| तदनन्तर यमपुरीके मार्गकी भीषण यातनाओं और                   | तुमलोगोंने स्वयं जो कर्म किया है, उसे तुम्हें भोगना पड़  |
| कष्टोंका वर्णन करके सनत्कुमारजीने कहा—व्यासजी!             | रहा है। अब अपने कर्मोंको भोगो, इसमें किसीका दोष          |
| जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग भी इस प्रकार        | नहीं है।                                                 |
| दु:ख उठाते और सुखकी याचना करते उस मार्गपर जाते             | सनत्कुमारजी बोले—अपने कुत्सित कर्मों तथा                 |
| हैं। जिन लोगोंने पहलेसे ही दानरूपी पाथेय (राह-             | बलपर गर्व करनेवाले राजालोग भी अपने घोर कर्मोंके          |
| खर्च) ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते          | करनेके कारण चित्रगुप्तके सामने उपस्थित हुए। तब           |
| हैं। इस प्रकारकी व्यवस्थासे कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी        | धर्मके ज्ञाता चित्रगुप्तने यमराजकी आज्ञासे क्रोधयुक्त    |
| पहुँचते हैं, तब धर्मराजकी आज्ञासे दूतोंके द्वारा वे उनके   | होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा—हे राजाओ!         |
| आगे ले जाये जाते हैं।                                      | तुमलोगोंने राज्यभोगके मोहसे अन्यायपूर्वक जबरदस्ती        |
| उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं, उन्हें यमराज स्वागतपूर्वक    | जो प्रजाओंको दण्डित किया है, अब उसका फल भोगो।            |
| आसन देकर पाद्य और अर्घ्यके द्वारा प्रेमपूर्वक सम्मानित     | उन राजाओंके कर्मको बतलाकर धर्मराज यमने                   |
| करते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले आप       | उनके पापरूपी कीचड़की शुद्धिके लिये दूतोंसे यह            |
| महात्मा लोग धन्य हैं, जोिक आप लोगोंने दिव्य सुख            | कहा—हे चण्ड! महाचण्ड! इन राजाओंको बलपूर्वक               |
| प्राप्त करनेके लिये पुण्य-कर्म किया है तथा आप लोग          | पकड़कर क्रमसे नरककी अग्नियोंमें इन्हें शुद्ध करो।        |
| सम्पूर्ण मनोवांछित पदार्थोंसे सम्पन्न निर्मल स्वर्गलोकको   | इसके अनन्तर सनत्कुमारजीने नरककोटियोंके नाम               |
| जायँ। वहाँपर महान् भोगोंका उपभोग करके अन्तमें              | बताये हैं। उनमें प्रथम रौरव नरक है, जहाँ पहुँचकर देहधारी |
| पुण्यके क्षीण हो जानेपर जो कुछ थोड़ा-सा अशुभ शेष           | जीव रोने लगता है। महारौरवकी पीड़ासे तो महान् पुरुष       |
| रह जाय, उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे; किंतु             | भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक            |
| जो क्रूर कर्म करनेवाले हैं, वे यमराजको भयानक रूपमें        | हैं। इस प्रकार इन नरकोंकी संख्या अट्ठाईस है और           |
| देखते हैं। उनकी दृष्टिमें यमराजका मुख दाढ़ोंके कारण        | क्रमश: उनके पाँच-पाँच नायक कहे गये हैं। महानरक-          |
| विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहोंसे युक्त प्रतीत      | मण्डल एक सौ चालीस नरकोंका बताया गया है।                  |
| होते हैं। वे कुपित तथा काले, कोयलेके ढेर-से दिखायी         | सनत्कुमारजी कहते हैं—व्यासजी! इन सब भयानक                |
| पड़ते हैं। वे सब प्रकारके दण्डका भय दिखाकर उन              | पीड़ादायक नरकोंमें पापी जीवोंको अत्यन्त भीषण             |
| पापियोंको डाँटते रहते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्निके    | नरक-यातना भोगनी पड़ती है। जो धन रहते हुए भी              |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-तृष्णाके कारण उसका दान नहीं करते, भोजनके समयपर विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो उद्यान घर आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे पापका लगानेवाले, छायादार वृक्ष लगानेवाले तथा मार्गके फल पाकर अपवित्र नरकमें गिरते हैं। किनारे वृक्षका आरोपण करनेवाले हैं, वे धूपमें भी बिना देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कृमि, कष्ट उठाये यमलोकको जाते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, कीट, कुत्ते और कौवे—ये सभी गृहस्थसे अपनी जीविका ब्राह्मण और माता-पिताकी पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं चलाते हैं। अत: इनके निमित्त अन्नका कुछ भाग बलिके भी पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरीको जाते रूपमें प्रदान करना चाहिये। हैं। दीपदान करनेवाले मनुष्य सभी दिशाओंको प्रकाशित स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार तथा हन्तकार— करते हुए जाते हैं। गृहदान करनेसे दाता रोग-शोकसे रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। स्वर्ण और रत्नका ये धर्ममयी धेनुके चार स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तनका दान करनेसे मनुष्य दुर्गम संकटोंको पार करता हुआ पान देवता करते हैं, स्वधाका पितर लोग, वषट्कारका दूसरे-दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हन्तकार नामक स्तनका जाता है। सदा मनुष्यगण ही पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक सभी दानोंमें अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि इस धर्ममयी धेनुका सदा ठीक-ठीक पालन करता है, वह वह तत्काल प्रसन्न करनेवाला, हृदयको प्रिय लगनेवाला अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका एवं बल-बुद्धिको बढ़ानेवाला है। हे मुनिश्रेष्ठ! अन्नदानके त्याग कर देता है, वह अन्धकारपूर्ण नरकमें डूबता है। समान कोई दूसरा दान नहीं है; क्योंकि अन्नसे ही प्राणी इसलिये उन सबको बलिभाग देनेके पश्चात् द्वारपर खड़ा उत्पन्न होते हैं और अन्नके अभावमें मर जाते हैं। हो क्षणभर अतिथिकी प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूखसे अन्नका दान करनेवाला प्राणदाता तथा प्राणदान पीड़ित अतिथि मिल जाय तो उसे अपने भोजनसे पहले करनेवाला सर्वस्वका दाता कहा गया है। अन्न ही यथाशक्ति शुभ अन्नका भोजन कराये। जिसके घरसे अतिथि साक्षात् ब्रह्मा, विष्णु और महेश है; अत: अन्नदानके निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर बदलेमें समान न कोई दान हुआ है और न होगा। उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अन्न, पान, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं यमलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले आसन—ये आठ प्रकारके दान यमलोकके लिये विशेषरूपसे विविध दानोंका वर्णन श्रेष्ठ कहे गये हैं। इस प्रकारके श्रेष्ठ दानसे मनुष्य व्यासजी बोले-हे प्रभो! पाप करनेवाले मनुष्य विमानद्वारा धर्मराजके लोकको जाता है। इसलिये इनका बड़े दु:खसे युक्त होकर यममार्गमें गमन करते हैं। अब दान अवश्य करना चाहिये। आप उन धर्मोंको कहिये, जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक जलदान, सत्यभाषण और तपकी महिमा यममार्गमें गमन करते हैं। सनत्कुमारजीने कहा—'मुने! सनत्कुमारजी कहते हैं कि हे व्यासजी! जलदान अपना किया हुआ शुभाशुभ कर्म बिना विचारे विवश सब दानोंमें सबसे उत्तम है; क्योंकि जल सभी जीव-होकर भोगना ही पडता है। अब मैं उन धर्मींका वर्णन समुदायको तुप्त करनेवाला जीवन कहा गया है। करता हूँ, जो सुख देनेवाले हैं। इस लोकमें जो लोग शुभ इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह कुआँ, बावडी, तालाब एवं प्याऊ आदि बनवाये। जिसके बनवाये हुए कर्म करनेवाले, शान्तचित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुखके साथ भयानक यममार्गमें जाते हैं। जलाशयमें गौ, ब्राह्मण तथा साधुपुरुष सदा पानी पीते हैं, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको जुता और खडाऊँका वह अपने सारे वंशका उद्धार कर देता है। दान करते हैं, जो छाता और शिविकाका दान करते हैं, जो वीरान एवं दुर्गम स्थानमें वृक्षोंको लगाता है, वह शय्या और आसनका दान करते हैं, वे यमलोकके मार्गमें अपनी बीती हुई तथा आनेवाली सभी पीढियोंके सभी

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराः                                  | र्ध]—एक सिंहावलोकन *<br>४५                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                        | प्रकारके दान सदा सत्पात्रको ही देने चाहिये, वे आत्माका   |
| जन्ममें उस व्यक्तिके पुत्र होते हैं। वृक्ष पुष्पोंके द्वारा देवगणोंकी, | उद्धार करते हैं। स्वर्णदान, गोदान एवं भूमिदान—इन         |
| फलोंके द्वारा पितरोंकी, छायाके द्वारा सभी अतिथियोंकी                   | उत्तम दानोंको करके मनुष्य पापोंसे मुक्त हो जाता है।      |
| पूजा करते हैं अत: वृक्षोंको अवश्य लगाना चाहिये।                        | तुलादान, पृथ्वीदान तथा विद्यादान—ये प्रशस्त दान कहे      |
| सत्यवादी पुरुष स्वर्गसे कभी नीचे नहीं गिरते, सत्य                      | । गये हैं।गाय, छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्न-जल—ये वस्तुएँ |
| ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ                | याचकको देते रहना चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध चित्तसे         |
| है। सत्यसे ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य को परम धर्म                     | सुवर्णदान करते हैं, उन्हें देवतालोग सब कुछ देते हैं।     |
| कहा गया है और सत्यको ही परब्रह्म परमात्मा कहते                         | हे व्यासजी! इस लोकमें विधानके साथ गायका                  |
| हैं। जो मनुष्य अपने लिये, दूसरेके लिये अथवा अपने                       | दान तथा तुलापुरुषका दान सभी दानोंमें सर्वश्रेष्ठ दान     |
| पुत्रादिके लिये भी झुठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गगामी होते               | है। इसे करके मनुष्य वध आदिसे होनेवाले सभी पापोंसे        |
| हैं। अत: सदा सत्य बोलना चाहिये।                                        | छुटकारा पाता है।                                         |
| तदनन्तर तपकी बड़ी भारी महिमा बताते हुए                                 | नरकप्राप्ति करानेवाले असत्कर्मोंका वर्णन                 |
| सनत्कुमारजीने कहा—मुने! संसारमें ऐसा कोई सुख नहीं                      | एवं शिवनाम-स्मरणकी महिमा                                 |
| है, जो तपस्याके बिना सुलभ होता हो। ज्ञान-विज्ञान,                      | इसके बाद ब्रह्माण्डदानका माहात्म्य एवं ब्रह्माण्डका      |
| आरोग्य, सुन्दर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तपसे                        | वर्णन करके सनत्कुमारजी बोले—हे व्यासजी! जो               |
| ही प्राप्त होते हैं। तपस्यासे ब्रह्मा बिना परिश्रमके ही                | मनुष्य ब्राह्मण, देवता एवं गौओंके पक्षको छोड़कर          |
| सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं। तपस्यासे ही विष्णु                   | अन्यत्र झूठी गवाही करता है अथवा मिथ्याभाषण करता          |
| इसका पालन करते हैं। तपस्याके बलसे ही रुद्रदेव                          | है, वह रौरव नरकमें जाता है। भ्रूण [गर्भस्थ शिशु]-        |
| इसका संहार करते हैं तथा तपके प्रभावसे ही शेष अशेष                      | की हत्या करनेवाला, स्वर्ण चुरानेवाला, गायोंको चरनेसे     |
| भूमण्डलको धारण करते हैं।                                               | रोकनेवाला, विश्वासघाती, सुरापान करनेवाला, ब्राह्मणका     |
| वेद-पुराणोंके स्वाध्याय तथा विविध                                      | वध करनेवाला, दूसरोंके द्रव्यको चुरानेवाला तथा इनका       |
| प्रकारके दानोंकी महिमा                                                 | साथ देनेवाला और गुरु, माता, गौ तथा कन्याका वध            |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे मुने! जो वनके कन्द-                            | करनेवाला मरनेपर तप्तकुम्भ नामक नरकमें जाता है।           |
| मूल-फल खा करके जंगलमें तपस्या करता है और जो                            | जो द्विज अन्त्यजसे सेवा कराता है, नीचोंसे प्रतिग्रह      |
| वेदकी एक ऋचाका अध्ययन करता है, उन दोनोंका                              | ग्रहण करता है, यज्ञके अनिधकारियोंसे यज्ञ कराता है        |
| समान फल होता है। जैसे सूर्य और चन्द्रमाके बिना                         | एवं अभक्ष्य वस्तुओंका भक्षण करता है—ये सब रुधिरौघ        |
| सम्पूर्ण संसारमें अन्धकार छा जाता है, उसी प्रकार                       | (पूयवह) नामक नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य मन, वचन          |
| पुराणके अध्ययनके बिना लोग ज्ञानरहित हो जाते हैं,                       | तथा कर्मसे वर्णाश्रमधर्मके विपरीत आचरण करते हैं, वे      |
| इसलिये सदा पुराणका अध्ययन करना चाहिये।                                 | नरकमें गिरते हैं। हे व्यासजी! स्वायम्भुव मनुने बड़े      |
| पुराणका श्रवण करनेसे पापका नाश होता है,                                | पापोंके लिये महान् प्रायश्चित्त तथा अल्प पापोंके लिये    |
| धर्मकी अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान् होकर                    | अल्प प्रायश्चित कहा है। जिस पुरुषके चित्तमें पापकर्म     |
| पुनः संसारके आवागमनके बन्धनमें नहीं पड़ता है,                          | करनेके अनन्तर पश्चात्ताप होता है, उसके लिये तो           |
| इसलिये धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि तथा मोक्षमार्गकी                     | एकमात्र शिवजीका स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है।        |
| प्राप्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक पुराणोंको सुनना चाहिये।                  | हे व्यासजी! नरक और स्वर्ग—ये पाप और                      |
| सनत्कुमारजी कहते हैं—हे व्यासजी! विभिन्न                               | पुण्यके ही दूसरे नाम हैं। इनमें एक तो दु:ख देनेवाला      |

| ४६ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | *************************************                   |
| है, दूसरा सुख देनेवाला है। ये सुख-दु:ख तो मनके ही                            | ही सम्पूर्ण गंगाजलसे तथा पहाड़भर मिट्टीसे भलीभाँति      |
| विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है, ज्ञान ही तात्त्विक बोधका                    | जन्मभर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता। गंगा     |
| कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस                               | आदि तीर्थोंमें मछलियाँ तथा देवालयोंमें पक्षी नित्य      |
| परम विज्ञानसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है।                                 | निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होनेके कारण फल          |
| तपस्यासे शिवलोककी प्राप्ति                                                   | नहीं पाते। इसी प्रकार भावदुष्टको तीर्थस्नान एवं दानसे   |
| व्यासजी बोले—हे सनत्कुमार! अब आप उस                                          | कोई फल प्राप्त नहीं होता।                               |
| शिवलोककी प्राप्तिका वर्णन करें, जहाँ जाकर शिवभक्त                            | ज्ञानरूपी निर्मल जलसे और वैराग्यरूपी मृत्तिकासे         |
| मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत्कुमार कहते हैं—हे                             | मनुष्योंके अविद्यारूपी मल-मूत्रके लेपकी दुर्गन्ध दूर हो |
| व्यासजी! शुद्ध कर्म करनेवाले एवं अत्यन्त शुद्ध                               | जाती है। बुढ़ापेसे ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थ रहता है।    |
| तपस्यासे युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिवजीकी पूजा करते                          | अतः यौवनावस्थामें ही धर्माचरण कर लेना चाहिये।           |
| हैं, वे सब प्रकारसे वन्दनीय हैं। शिवजीकी कृपाका मूल                          | जो द्विज प्रात:काल उठकर आलस्यरहित होकर                  |
| हेतु तपस्या ही है। तपके प्रभावसे ही देवता, ऋषि और                            | एकान्तमें प्राणायाम करता है, वह जरा और मृत्युको जीतकर   |
| मुनि लोग स्वर्गमें आनन्द प्राप्त करते हैं। जो पुरुष इस                       | वायुके समान गतिशील होकर आकाशमें विचरण करता              |
| मनुष्य-जन्मको पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता                                 | है तथा प्रशंसनीय सौख्य एवं परम सुख प्राप्त करता है।     |
| है, वह मरनेके बाद बहुत कालतक शोक करता रहता                                   | भगवती उमाका कालिकावतार                                  |
| है। सभी देवताओं एवं असुरोंके लिये यह मनुष्य-जन्म                             | इसके अनन्तर छायापुरुष, सर्ग, कश्यपवंश, मनुवंश,          |
| अति दुर्लभ है। अत: उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना                           | सत्यव्रतादिवंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदिका        |
| चाहिये, जिससे नरकमें न जाना पड़े। जबतक शरीर स्वस्थ                           | वर्णन सुननेके पश्चात् मुनियोंने सूतजीसे कहा—हे          |
| रहे, तबतक धर्माचरण करते रहना चाहिये; क्योंकि अस्वस्थ                         | ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी! अब हम लोग आपसे भगवती   |
| हो जानेपर मनुष्य कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं होता।                             | जगदम्बाके मनोहर चरित्रको सुनना चाहते हैं। परब्रह्म      |
| हे मुनिसत्तम! जिन्होंने 'शिव-शिव' तथा 'हर-                                   | महेश्वरकी जो सनातनी आद्या शक्ति हैं, वे ही त्रिलोकीको   |
| हर'—इस नामका उच्चारण किया है, उन्हें नरक और                                  | उत्पन्न करनेवाली पराशक्ति हैं। उनके दक्षकन्या सती तथा   |
| यमराजसे भय नहीं होता है। संसाररूपी महारोगोंका                                | हैमवती पार्वती ये दो अवतार हमने सुने। हे महामते!        |
| नाश करनेवाला एकमात्र 'शिव' नाम ही है। इसके                                   | अब आप उनके अन्य अवतारोंका वर्णन कीजिये।                 |
| अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं दिखायी देता है।                                  | सूतजी बोले—जो मनुष्य देवीको छोड़कर दूसरे                |
| मूर्ख प्राणी अधर्मका आचरण करनेसे हजारों                                      | देवताओंकी शरण लेता है, वह मानो गंगाजीको छोड़कर          |
| जन्मोंतक जन्म-मरणके चक्रमें घूमता रहता है और उसी                             | मरुस्थलके जलाशयके पास जाता है। जिनके स्मरणमात्रसे       |
| अधर्मके कारण अन्धकारमें पड़ा रहता है। अत: मनुष्य                             | धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थोंकी अनायास    |
| किसी श्रेष्ठ स्थानको प्राप्तकर प्रमाद न करे और                               | प्राप्ति होती है, उन देवी उमाकी आराधना कौन श्रेष्ठ      |
| विपत्तियोंको सहकर भी सर्वदा अपने स्थानकी रक्षा करे।                          | पुरुष छोड़ सकता है?                                     |
| सनत्कुमार बोले—जिस प्रकार भीतर विष्ठासे                                      | पूर्वकालमें महामना सुरथने महर्षि मेधासे यही बात         |
| परिपूर्ण घट बाहरसे शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही                              | पूछी थी। उस समय मेधाने जो उत्तर दिया, मैं वही बता       |
| होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी                                | रहा हूँ—पहले स्वारोचिष मन्वन्तरमें विरथ नामसे प्रसिद्ध  |
| अपवित्र कहा गया है। दुष्टात्मा तीर्थस्नानसे अथवा                             | एक राजा हो गये हैं, जिनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान्      |
| तपोंसे कदापि शुद्ध नहीं होता है। भावदुष्ट मनुष्य भले                         | बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे। राजा सुरथके पृथ्वीपर        |

| अङ्क ] * श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                       |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                |
| शासन करते समय नौ ऐसे राजा हुए, जिन्होंने उनके            | महाकालीके नामसे विख्यात हुईं।                                  |
| हाथसे भूमण्डलका राज्य छीन लिया। शत्रुओंने सारा           | इसके बाद जनार्दन हृषीकेश निद्रासे उठे और                       |
| राज्य अपने अधिकारमें करके सुरथको कोलापुरसे               | उन्होंने अपने सामने मधु-कैटभ नामक दोनों दैत्योंको              |
| निकाल दिया। राजा सुरथ अकेले ही घोड़ेपर सवार हो           | देखा। उन दैत्योंके साथ विष्णुका पाँच हजार वर्षांतक             |
| नगरसे बाहर निकले और वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने         | बाहुयुद्ध हुआ। तब महामायाके प्रभावसे मोहित हुए                 |
| एक श्रेष्ठ मुनिका आश्रम देखा, जहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि   | दानवोंने लक्ष्मीपतिसे कहा—तुम हमसे मनोवांछित वर                |
| गूँज रही थी तथा सभी जीव-जन्तु शान्तभावसे रहते थे।        | ग्रहण करो। नारायण बोले—यदि तुमलोग प्रसन्न हो तो                |
| वहाँ जानेपर मुनीश्वर मेधाने मीठे वचन तथा भोजन और         | मेरे हाथसे मारे जाओ—यही मेरा वर है।                            |
| आसनद्वारा नरेशका आदर-सत्कार किया।                        | ऋषि कहते हैं—उन असुरोंने देखा कि सारी भूमि                     |
| एक दिन राजा सुरथ चिन्तित होकर कुछ विचार                  | जलमें डूबी हुई है, तब वे केशवसे बोले—हम दोनोंको                |
| कर रहे थे, इतनेमें वहाँ समाधि नामक एक वैश्य भी           | ऐसी जगह मारो, जहाँ जलसे भीगी हुई धरती न हो,                    |
| आ पहुँचा, जिसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदिने    | भगवान् विष्णुने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाकर उन                 |
| धनके लोभमें मुझे घरसे निकाल दिया। अत: दुखी               | दोनों दैत्योंको अपनी जंघापर रखकर उनके सिर काट दिये।            |
| होकर मैं वनमें चला आया हूँ। यहाँ आकर भी मुझे             | हे राजन्! इस प्रकार मैंने आपसे कालिकाकी उत्पत्ति               |
| उनका कुशल–समाचार न मिलनेकी चिन्ता लगी हुई है।            | कह दी। अब महालक्ष्मीके प्रादुर्भावकी कथा सुनिये।               |
| इस प्रकार मोहसे व्याकुल हुए वैश्य और राजा                | महालक्ष्मीका अवतरण                                             |
| दोनोंने मुनिवर मेधासे अपनी व्यथा सुनायी और कहा कि        | देवी उमा निराकार एवं निर्विकार होकर भी देवताओंका               |
| हम दोनोंका मन मोहसे व्याकुल हो गया है।                   | दु:ख दूर करनेके लिये युग-युगमें साकार रूप धारण करके            |
| ऋषि बोले—राजन्! शक्तिस्वरूपा जगदम्बा सबके                | प्रकट होती हैं। वे लीलासे इसलिये प्रकट होती हैं कि             |
| मनको खींचकर मोहमें डाल देती हैं। हे नृपश्रेष्ठ! जिसके    | भक्तजन उनके गुणोंका गान करते रहें। ऋषि कहते हैं—हे             |
| ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोहके घेरेको लाँघ      | राजन्! पूर्व समयमें महिषासुरके अत्याचारोंसे पीड़ित ब्रह्मादि   |
| पाता है। राजाने पूछा—मुने! वे देवी महामाया कौन हैं ?     | देवोंकी प्रार्थनासे प्रादुर्भूत महालक्ष्मीद्वारा महिषासुरका वध |
| किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ ? कृपा करके मुझे बताइये। | हो जानेपर इन्द्रादि सभी देवता देवीकी स्तुति करने लगे।          |
| ऋषि बोले—जलमें निमग्न योगेश्वर भगवान् केशव               | गन्धर्व गीत गाने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं। इस           |
| शेषकी शय्या बिछाकर योगनिद्रामें शयन कर रहे थे,           | प्रकार देवी महालक्ष्मीके अवतरणकी कथाके उपरान्त मेधा            |
| उन्हीं दिनों भगवान् विष्णुके कानोंके मैलसे दो असुर       | ऋषिने महासरस्वतीके प्रादुर्भावका प्रसंग सुनाया।                |
| उत्पन्न हुए, जो भूतलपर मधु और कैटभके नामसे               | महासरस्वतीका प्राकट्य तथा उनके द्वारा                          |
| विख्यात हैं। वे दोनों भगवान् विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न     | शुम्भ-निशुम्भ आदिका वध                                         |
| ब्रह्माको देखकर उन्हें मार डालनेको उद्यत हो गये। उस      | ऋषि कहते हैं—हे राजन्! पूर्व समयमें शुम्भ और                   |
| समय उन दोनों दैत्योंको देखकर तथा विष्णुको क्षीरसागरमें   | निशुम्भ नामक दो सहोदर, प्रतापी दैत्य हुए। उन दोनों             |
| शयन करते हुए जानकर ब्रह्माजी परमेश्वरीकी स्तुति          | भाइयोंने तीनों लोकोंको आक्रान्त कर रखा था। उन दोनोंसे          |
| करने लगे—हे अम्बिके! तुम इन दोनों दुर्जय असुरोंको        | पीड़ित देवगण हिमालयपर्वतपर जाकर देवी उमाका                     |
| मोहित करो और अजन्मा भगवान् नारायणको जगा दो।              | स्तवन करने लगे। देवताओंको स्तुति करते देखकर गौरी               |
| ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर जगज्जननी महाविद्या          | देवीने उनसे पूछा—'आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर                  |
| फाल्गुन शुक्ला द्वादशीको शक्तिके रूपमें प्रकट हो         | रहे हैं ?' उसी समय पार्वतीके शरीरसे एक कन्या प्रकट             |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-दैत्यवरोंके मारे जानेका समाचार सुनकर अपने दुर्जय हुई। उसने पार्वतीजीसे कहा—हे माता! महाबली शुम्भ-निशुम्भसे पीड़ित ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। गणोंको युद्धके लिये जानेकी आज्ञा दी। इसके साथ ही उस देवीने सभी देवताओंसे कहा—आप सब निर्भय निशुम्भ और शुम्भ दोनों भाइयोंने रथपर आरूढ़ हो स्वयं होकर निवास कीजिये। मैं आपका कार्य सिद्ध करूँगी। भी युद्धके लिये प्रस्थान किया। ऐसा कहकर वे देवी उसी क्षण अन्तर्धान हो गयीं। घोर युद्ध होने तथा राक्षसोंका महान् संहार हो एक दिन शुम्भ-निश्मभके चण्ड-मुण्ड नामक जानेके पश्चात् देवी अम्बिकाने विषमें बुझे तीखे सेवकोंने उन देवीको देखा और उनके मनोहर रूपको देखते बाणोंद्वारा निशुम्भको मारकर धराशायी कर दिया। अपने ही वे अत्यन्त मोहित हो गये। तदनन्तर उन्होंने जाकर असीम शक्तिशाली छोटे भाईके मारे जानेपर शुम्भ रोषसे अपने स्वामीसे सारा वृत्तान्त सुनाते हुए देवीकी अलौकिक भर गया और उसने रथपर बैठकर आठ भुजाओंसे युक्त सुन्दरताका वर्णन किया। चण्ड-मुण्डके द्वारा कहा गया हो महेश्वरप्रिया अम्बिकापर एक बड़ी भारी शक्ति यह वचन सुनकर उस असुरने देवीके पास अपना सुग्रीव छोड़ी, जिसकी शिखासे आगकी ज्वाला निकल रही थी, नामक दूत भेजा और उससे कहा—'हे दूत! तुम हिमालय-परंतु देवीने एक उल्काके द्वारा उसे मार गिराया। पर्वतपर जाकर उस सुन्दर स्त्रीको प्रयत्नपूर्वक मेरे पास तत्पश्चात् चण्डिकाने त्रिशूल उठाकर उस असुरपर लाओ।' उसकी आज्ञा पाकर उस सुग्रीवने हिमालयपर्वतपर घातक प्रहार किया। शिवाके लोकपावन पाणिपंकजसे जाकर महेश्वरी जगदम्बाको अपने स्वामीका सन्देश सुनाया मृत्युको प्राप्त होकर वे दोनों असुर परमपदके भागी हुए। उन महापराक्रमी दोनों भाइयोंके मारे जानेपर सभी तथा उनसे शुम्भ-निशुम्भको पतिरूपमें स्वीकार करनेका आग्रह किया। देवी बोलीं—'हे दूत! जो युद्धमें मुझे जीत दैत्य व्याकुल होकर दसों दिशाओंमें भाग गये। इन्द्रादि लेगा और मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पतिरूपमें सभी देवता सुखी हो गये। राजन्! इस प्रकार शुम्भासुरका वरण करूँगी।' तब सुग्रीव नामक दूतने देवीका यह वचन संहार करनेवाली देवी सरस्वतीके चरित्रका वर्णन किया वहाँ जाकर विस्तारपूर्वक अपने राजासे कह दिया। दूतकी गया, जो साक्षात् उमाके अंशसे उत्पन्न हुई थीं। बात सुनकर शुम्भने क्रोधित हो अपने सेनापति धूम्रलोचनको भगवती उमाका प्रादुर्भाव उस सुन्दरीको बलपूर्वक लानेकी आज्ञा दी। इस प्रकार मुनि बोले-सूतजी! अब आप भुवनेश्वरी उमाके शुम्भकी आज्ञा प्राप्तकर धूम्रलोचन नामक दैत्यने हिमालयपर अवतारका वर्णन करें, जो परब्रह्म मूलप्रकृति, निराकार जाकर उमाके अंशसे उत्पन्न भुवनेश्वरीसे कहा—'हे सुन्दरी! होकर भी साकार तथा नित्यानन्दमयी सती कही जाती हैं। तुम मेरे स्वामीके पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा।' सूतजी कहते हैं-एक बार देवताओं एवं दैत्योंमें परस्पर युद्ध हुआ, उसमें महामायाके प्रभावसे देवगणोंकी देवी बोलीं—'युद्धके बिना मेरा जाना असम्भव है।' देवीद्वारा ऐसा कहे जानेपर वह दानव धूम्रलोचन उनकी विजय हुई। इससे देवताओंको अहंकार हो गया और वे ओर झपटा, किंतु महेश्वरीने 'हुं' के उच्चारणमात्रसे उसे अपनी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहाँ एक पुंजीभूत उसी क्षण भस्म कर दिया। उसी समयसे ये देवी लोकमें तेज प्रकट हुआ, जिसे देखकर देवता आश्चर्यचिकत हो धूमावती नामसे विख्यात हुईं। धूम्राक्षके मारे जानेका समाचार उठे। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा (भगवती उमा)-का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओंके अभिमानको सुनकर शुम्भ अत्यन्त क्रोधित हुआ, तब उसने चण्ड-मुण्ड एवं रक्तबीज नामक असुरोंको भेजा। उन असुरोंसे चूर्ण करनेवाला है। देवताओंके अधिपतिने देवताओंको वाद-विवाद तथा युद्ध होनेपर परमेश्वरीने लीलामात्रसे चण्ड-उस तेजकी परीक्षा करनेकी आज्ञा दी। सर्वप्रथम वायुदेव उस तेज:पुंजके निकट गये। तेज:पुंजके पृछनेपर वायुदेवता मुण्डसहित महान् असुर रक्तबीजको भी मार डाला। ऋषि बोले-हे राजन्! उस महान् असुरने इन अभिमानपूर्वक बोले—मैं वायु हूँ। सम्पूर्ण जगतुका प्राण

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्य                    | $m{1}$ ]—एक सिंहावलोकन $st$                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| हूँ। मैं ही समस्त विश्वका संचालन करता हूँ। तब उस           | असुर था, उसने ब्रह्माजीके वरदानसे चारों वेदोंको                     |
| महातेजने कहा यदि तुम जगत्के संचालनमें समर्थ हो             | हस्तगत कर लिया था तथा वह पृथ्वीतलपर बहुत उपद्रव                     |
| तो इस तृणको अपने इच्छानुसार चलाओ तो सही, तब                | करने लगा, जिससे सब लोग दुखी हो गये, उनके महान्                      |
| वायुदेवताने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा              | दुःखको देखकर सब देवता महेश्वरी योगमायाकी                            |
| दी, परंतु वह तिनका अपने स्थानसे तिलभर भी नहीं              | शरणमें गये। देवगण बोले—हे महामाये! अपनी समस्त                       |
| हटा। इससे वायुदेव लिज्जित हो गये और इन्द्रकी सभामें        | प्रजाओंकी रक्षा करें एवं अपने क्रोधको दूर करें। अन्यथा              |
| लौटकर अपनी पराजयका सारा वृत्तान्त सुनाया। तब इन्द्रने      | सभी लोग नष्ट हो जायँगे। तदनन्तर प्रजाओंको दुखी                      |
| बारी-बारीसे समस्त देवताओंको भेजा, पर वे उसे जाननेमें       | देखकर भगवतीके अनन्त नेत्रोंमें करुणाके आँसू छलक                     |
| समर्थ न हो सके, तब इन्द्र स्वयं ही गये। इन्द्रको आते       | आये। वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन और नौ रात                        |
| देख वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इन्द्र बड़े          | रोती रहीं, अपने नेत्रोंसे हजारों जलधाराएँ बहाने लगीं,               |
| विस्मित हुए। तब इन्द्रने यह विचार किया कि जिसका            | उन धाराओंसे सभी लोग तथा समस्त औषधियाँ तृप्त हो                      |
| ऐसा चरित्र है, मुझे उसीकी शरणमें जाना चाहिये।              | गयीं। इस प्रकार ब्राह्मण, देवता और मनुष्योंसहित सभी                 |
| इसी बीच अकारणकरुणामूर्ति सच्चिदानन्दरूपिणी                 | सन्तुष्ट हो गये। उस समय समस्त देवता एकत्र होकर                      |
| भगवती उमा उनका अभिमान दूर करनेके लिये चैत्र                | बोले—देवि! अब कृपा करके दुर्गमासुरके द्वारा अपहृत                   |
| शुक्ल नवमीको मध्याह्नकालमें वहाँ प्रकट हुईं। तेजके         | हुए वेद लाकर हमें दीजिये, तब देवीने 'तथास्तु' कहकर                  |
| मध्यमें विराजमान परमब्रह्मस्वरूपिणी महामायाने कहा—         | कहा—'देवताओ! अपने घरको जाओ, मैं शीघ्र ही वेद                        |
| मैं निराकार होकर भी साकार हूँ। मैं ही परब्रह्म,            | लाकर तुम्हें अर्पित करूँगी।'                                        |
| परमज्योति, प्रणव और युगलरूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी          | इसके अनन्तर स्वर्ग, भूलोक तथा अन्तरिक्षमें                          |
| और सरस्वती आदि सम्पूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल                | कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्यने                           |
| कलाएँ मेरे ही अंशसे प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभावसे तुम    | चारों ओरसे देवपुरीको घेर लिया फिर तो देवी और दैत्य                  |
| लोगोंने सम्पूर्ण दैत्योंपर विजय पायी है।                   | दोनोंमें घोर युद्ध आरम्भ हो गया। समरांगणमें दोनों ओरसे              |
| सगुण एवं निर्गुण—यह मेरा दो प्रकारका रूप कहा               | तीखे बाणोंकी वर्षा होने लगी। इसी बीचमें देवीके                      |
| गया है। प्रथम रूप मायामय है तथा दूसरा रूप मायारहित         | शरीरसे सुन्दर स्वरूपवाली काली, तारा, छिन्नमस्ता,                    |
| है। हे देवताओ! इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्वका         | श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूम्रा, श्रीमती त्रिपुरसुन्दरी |
| परित्याग करके भक्तिसे युक्त होकर मुझ सनातनी प्रकृतिकी      | तथा मातंगी—ये मनोहर रूपवाली दस महाविद्याएँ                          |
| आराधना करो। उसी समयसे वे देवता अभिमान छोड़कर               | शस्त्रयुक्त हो प्रकट हो गयीं। तत्पश्चात् दिव्य मूर्तिवाली           |
| एकाग्रचित्त हो, पूर्वकी भाँति पार्वतीकी आराधना करने        | असंख्य मातृकाएँ प्रकट हुईं। उन मातृगणोंके साथ                       |
| लगे। इस प्रकार मैंने उमाके प्रादुर्भावका वर्णन पूर्ण किया। | दैत्योंका भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ। इसके बाद देवीने                    |
| देवीके द्वारा दुर्गमासुरका वध तथा                          | त्रिशूलकी धारसे उस दुर्गम दैत्यको मार डाला। इस                      |
| उनके दशमहाविद्यासिहत विभिन्न                               | प्रकार भगवतीने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्यको                       |
| स्वरूपोंका प्राकट्य                                        | मारकर चारों वेद वापस ले देवताओंको दे दिये।                          |
| मुनिगण बोले—महाप्राज्ञ सूतजी! हम सबलोग                     | तब देवतालोग बोले—अम्बिके! हम लोगोंके लिये                           |
| प्रतिदिन दुर्गाके चरित्रको निरन्तर सुनना चाहते हैं, अत:    | आपने असंख्य नेत्रोंसे युक्त रूप धारण कर लिया था।                    |
| आप भगवतीकी अद्भुत लीलाका वर्णन कीजिये। सूतजी               | इसलिये मुनिजन आपको 'शताक्षी' कहेंगे। अपने शरीरसे                    |
| कहते हैं—मुनियो! पूर्वकालमें दुर्गम नामका एक महाबलवान्     | उत्पन्न हुए शाकोंद्वारा आपने समस्त लोकोंका भरण-                     |

पोषण किया है। इसलिये 'शाकम्भरी' नामसे आपकी देवीके क्रियायोग एवं व्रत-उत्सव ख्याति होगी। आपने दुर्गम नामक महादैत्यका वध किया आदिका वर्णन स्तजी कहते हैं—व्यासजीके द्वारा पार्वतीके अद्भुत है, इसलिये लोग आप कल्याणमयी भगवतीको 'दुर्गा' कहेंगे। माता! आपतक मन, वाणी और शरीरकी पहुँच क्रियायोगको सुननेकी जिज्ञासा करनेपर सनत्कुमारने कहा— होनी कठिन है। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—ये तीनों हे द्वैपायन! ज्ञानयोग, क्रियायोग तथा भक्तियोग—यह आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभावको नहीं जानते, श्रीमाताकी उपासनाके तीन मार्ग हैं। मुक्तिका प्रधान कारण इसलिये आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं। योग है और उस योगके ध्येयका उत्तम साधन क्रियायोग है। देवीने कहा—जैसे पूर्वकालमें तुम्हारी रक्षाके लिये आश्विनमासके शुक्लपक्षमें नवरात्र-व्रत करना मैंने दैत्योंको मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरोंका चाहिये। इसके करनेपर सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो जाती संहार करूँगी। जब मैं भ्रमरका रूप धारण करके हैं। इस नवरात्रके प्रभावका वर्णन करनेमें ब्रह्मा, महादेव अरुण नामक असुरका वध करूँगी, तब संसारके तथा कार्तिकेय भी समर्थ नहीं हैं, फिर दूसरा कौन समर्थ मनुष्य मुझे 'भ्रामरी' कहेंगे। फिर मैं भीम (भयंकर) हो सकता है?

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \*

रूप धारण करके राक्षसोंको खाने लगूँगी, उस समय मेरा 'भीमा देवी' नाम प्रसिद्ध होगा। जब-जब पृथ्वीपर असुरोंकी ओरसे बाधा उत्पन्न होगी, तब-तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनोंका कल्याण करूँगी, इसमें

कैलाससंहिता

## व्यासजीसे शौनकादि ऋषियोंका संवाद अतः पौराणिकी विद्या आपके हृदयमें स्थित है। सभी

## ऋषिगणोंके द्वारा शिवतत्त्वका ज्ञान बढानेवाली

संशय नहीं है।

कैलास-संहिताके वर्णनको सुननेकी इच्छा व्यक्त करनेपर व्यासजीने शिवतत्त्वसे युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलास

नामक संहिताका वर्णन करते हुए कहा—पूर्वकालमें हिमालयपर तप करनेवाले महातेजस्वी ऋषियोंने आपसमें विचारकर काशी जानेकी इच्छा की। उन्होंने काशी पहुँचकर मणिकर्णिकामें स्नानकर देवतादिका तर्पण

किया। तदनन्तर देवाधिदेव विश्वेश्वरका पूजनकर शतरुद्रिय आदि मन्त्रोंसे उनकी स्तृति करके अपनेको कृतार्थ समझा और कहा—'आज हमलोग शिवकृपासे पूर्ण

मनोरथवाले हो गये।' उसी समय पंचक्रोशी परिक्रमा करनेके लिये आये हुए सूतजीको देखकर उनके पास जाकर सभीने

यह उमासंहिता परम पुण्यमयी तथा शिवभक्तिको बढ़ानेवाली है। इसमें नाना प्रकारके उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्षको प्रदान करनेवाली है, अत: शिवाकी भक्ति चाहनेवाले पुरुषोंको सदा इस

परम पुण्यमयी उमासंहिताका श्रवण एवं पाठ करना चाहिये।

[ श्रीशिवमहापुराण-

## गुरुरूपमें अभिषिक्तकर सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है,

पुराण वेदार्थका प्रतिपादन करते हैं। समस्त वेद प्रणवसे उत्पन्न हुए हैं, प्रणवका तात्पर्य स्वयं महेश्वर हैं, अत: महेश्वर आपके हृदयमें प्रतिष्ठित हैं। हे महामते! आप ही हम लोगोंके विशेष गुरु हैं, अत: आप परम कृपापूर्वक महेश्वरके श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश कीजिये।

सूतजी बोले-हे महर्षियो! पूर्व समयमें गुरुदेव व्यासजीने नैमिषारण्यनिवासी मुनियोंको जो उपदेश दिया था, उसीको मैं आपलोगोंसे कह रहा हूँ, जिसके

आपलोग सावधान होकर सुनें। पूर्वकालमें ऋषिगण यज्ञाधिपति रुद्रको प्रसन्न करनेकी इच्छासे दीर्घसत्र करने लगे। उनकी यह भावना

सुननेमात्रसे लोगोंमें शिवभक्ति उत्पन्न हो जाती है,

प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा—हे महाभाग देखकर भगवान् वेदव्यास वहींपर प्रकट हो गये। उन्हें सृतजी! भगवान् व्यासजीने आपको सभी पुराणोंके देखकर मुनिगणोंने सत्कारपूर्वक उन्हें उत्तम आसनपर

| अङ्क ] 💮 💮 🛊 श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध                     | र्भ ]—एक सिंहावलोकन * ५१                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| **************************************                     |                                                         |
| विराजमान कराया और कहा—हे महाभाग! प्रणवके                   | विधिका वर्णन करते हैं और भगवतीसे कहते हैं कि            |
| अर्थको प्रकाशित करनेकी इच्छावाले हमलोग नैमिषारण्य          | साधकको सावधानचित्त होकर 'ॐ' एकाक्षर मन्त्रका            |
| नामक इस तीर्थमें महासत्र सम्पादित कर रहे हैं। अत:          | उच्चारण करते हुए उस दहराकाशके मध्य तुम्हारे साथ         |
| हे दयानिधे! आप इस अपार भ्रमसागरमें डूबते हुए               | मेरा सदा स्मरण करना चाहिये। इस प्रकारके उपासकको         |
| हमलोगोंको शिवज्ञानरूपी नौकासे पार कर दीजिये। इस            | मेरा लोक प्राप्त होता है और वह मुझसे ज्ञान पाकर मेरे    |
| प्रकार मुनियोंके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर महामुनि      | सायुज्यका फल प्राप्त कर लेता है।                        |
| व्यासजीने कहा—हे ब्राह्मणो! प्रणवार्थको प्रकाशित           | शौनकादि ऋषियोंसे वार्ता करनेके उपरान्त सूतजी            |
| करनेवाला शिवज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। शिवभक्तिसे रहित        | तीर्थयात्राके प्रसंगसे पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे। एक      |
| लोगोंको यह नहीं प्राप्त होता है। आपलोगोंने भगवान्          | संवत्सर बीत जानेके बात महामुनि सूतजी पुन: काशी          |
| सदाशिवकी उपासना की है। अत: मैं आपलोगोंसे उमा-              | आये। उन्हें देखकर ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए।               |
| महेश्वरका संवादरूप प्राचीन इतिहास कह रहा हूँ।              | ऋषि बोले—हे मुने! विरजा होमके समय पहले                  |
| किसी समय हिमालयपर्वतपर पतिके निकट बैठी                     | आपने जो वामदेवका मत सूचित किया था, उसे हमने             |
| गौरी शिवजीसे कहने लगीं—हे देव! आपके द्वारा                 | विस्तारपूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और              |
| उपदिष्ट मन्त्र प्रणवयुक्त कहे गये हैं, अत: सबसे पहले       | श्रद्धाके साथ सुनना चाहते हैं। श्रीशिवकथाकी बात         |
| मैं प्रणवके निश्चित अर्थको सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस      | सुनकर सूतजीके शरीरमें रोमांच हो आया और वे प्रसन्न       |
| प्रकार उत्पन्न हुआ, यह वेदका आदि क्यों कहा जाता            | होकर बोले—महाभाग महात्माओ! तुम भगवान् शिवके             |
| है, इसके जपको विधि क्या है ? हे महेशान! यदि आपकी           | भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रतका पालन करनेवाले हो, यह       |
| मुझपर कृपा है तो यह सब मुझे विशेषरूपसे बताइये।             | जानकर ही मैं तुम लोगोंके समक्ष इस विषयका वर्णन          |
| भगवान् शिव बोले—हे देवि! प्रणवके अर्थको                    | करता हूँ—पूर्वकालके रथन्तर कल्पमें महामुनि वामदेव       |
| जान लेना ही मेरा ज्ञान है। यह सभी विद्याओंका बीज           | माताके गर्भसे बाहर निकलते ही शिवतत्त्वके ज्ञाताओंमें    |
| है। यह वेदका आदि, वेदका सार और विशेषरूपसे मेरा             | सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा |
| स्वरूप है। मैं शिव इस 'ॐ' नामक एकाक्षर मन्त्रमें           | अन्य सब शास्त्रोंके भी तात्त्विक अर्थको जाननेवाले थे।   |
| निवास करता हूँ। शिवको ही प्रणवस्वरूप तथा प्रणवको           | उनके मनमें किसी वस्तुकी इच्छा नहीं थी तथा वे            |
| ही शिवस्वरूप कहा गया है। हे देवेशि! मैं काशीमें            | अहंकारशून्य थे। वे दिगम्बर महाज्ञानी महात्मा दूसरे      |
| जीवोंकी मुक्तिके लिये सभी मन्त्रोंमें श्रेष्ठ इसी प्रणवका  | महेश्वरके समान जान पड़ते थे। इस तरह घूमते हुए           |
| उपदेश करता हूँ।                                            | वामदेवजी मेरुके दक्षिण शिखर कुमारशृंगपर प्रसन्नतापूर्वक |
| यह प्रणव ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण             | पहुँचे, जहाँ मयूरवाहन शिवकुमार सर्वदेववन्दित भगवान्     |
| प्राणियोंका प्राण ही है। अत: इसे प्रणव कहा गया है।         | स्कन्द रहते थे। उनके साथ उनकी शक्तिभूता 'गजावल्ली'      |
| इस प्रणवका आदि अक्षर अकार है। उसके बाद उकार,               | भी थीं। वहीं स्कन्दस्वामीके समीप स्कन्दसर नामका         |
| मध्यमें मकार और अन्तमें नाद है। इनके संयोगसे 'ॐ'           | एक प्रसिद्ध सरोवर था।                                   |
| बनता है। <b>'सर्वं खल्विदं ब्रह्म</b> ' इस श्रुतिके अनुसार | महामुनि वामदेवने शिष्योंके साथ उसमें स्नान              |
| सारा प्रपंच ही ओंकारस्वरूप है। जिसे दृढ़ वैराग्य होता      | करके शिखरपर बैठे हुए कुमारका दर्शन किया। वे उगते        |
| है, वही इस प्रणवका अधिकारी है।                             | हुए सूर्यके समान तेजस्वी थे, मोर उनका वाहन था।          |
| इसके अनन्तर जीव और ब्रह्मकी एकत्व भावनासे                  | स्कन्दका दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वरने बड़ी          |
| प्रणवका वर्णन करते हुए भगवान् सदाशिव संन्यास-              | भक्तिसे उनका स्तवन किया।                                |

| ५२ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                   | यः शङ्करः सर्वदुःखहा *         [ श्रीशिवमहापुराण-                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ |
| वामदेवने भगवान् स्कन्दकी स्तुति करके तीन बार                                 | नित्य उनके इस स्वरूपका ध्यान करना चाहिये।                                    |
| उनकी परिक्रमा की और बारम्बार साष्टांग प्रणाम करके                            | इस मानवलोकमें चार वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे                                 |
| विनीत भावसे उनके पास खड़े हो गये। वामदेवजीके                                 | जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य—ये तीन वर्ण हैं, उनका                        |
| द्वारा किये गये स्तोत्रको सुनकर भगवान् स्कन्द बड़े                           | वैदिक आचारसे सम्बन्ध है। शूद्रोंका वेदाध्ययनमें                              |
| प्रसन्न हुए और वामदेवजीसे बोले—मुने! मैं तुम्हारी                            | अधिकार न होनेके कारण त्रैवर्णिकोंकी सेवा ही उनके                             |
| भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यदि मुझसे कुछ सुनना                          | लिये सारभूत धर्म है। श्रुति और स्मृतिमें प्रतिपादित                          |
| हो तो कहो, मैं लोकपर अनुग्रह करनेके लिये उनका                                | कर्मका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष अवश्य सिद्धिको                                |
| वर्णन करूँगा। वामदेवजी विनयपूर्वक बोले—महाप्राज्ञ!                           | प्राप्त होगा। वर्ण-धर्म और आश्रमधर्मके पालनजनित                              |
| प्रणव सबसे उत्तम मन्त्र है तथा साक्षात् परमेश्वरका वाचक                      | पुण्यसे परमेश्वरका पूजन करके बहुत-से श्रेष्ठ मुनि                            |
| है। पशुओं (जीवों)-के पाश (बन्धन)-को छुड़ानेवाले                              | उनके सायुज्यको प्राप्त हो गये। ब्रह्मचर्यका पालन                             |
| भगवान् पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। 'ओमितीदं                                | करनेसे ऋषियोंकी, यज्ञ-कर्मके अनुष्ठानसे देवताओंकी                            |
| <b>सर्वम्'</b> (तै० उ० १।८।१) ओंकार ही यह प्रत्यक्ष                          | तथा सन्तानोत्पादनसे पितरोंकी तृप्ति होती है—ऐसा                              |
| दिखनेवाला जगत् है। यह सनातन श्रुतिका कथन है।                                 | श्रुतिने कहा है। इस तरह ऋषिऋण, देवऋण तथा                                     |
| 'ओमिति ब्रह्म' (तै० उ० १।८।१) अर्थात् 'ॐ'                                    | पितृऋण—इन तीनोंसे मुक्त हो वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट                       |
| यह ब्रह्म है तथा <b>'सर्वं ह्येतद् ब्रह्म</b> ' (माण्डूक्योपनिषद्            | होकर मनुष्य सुख-दु:ख आदि द्वन्द्वोंको सहन करते                               |
| २) यह सबका सब ब्रह्म ही है इत्यादि बातें भी                                  | हुए जितेन्द्रिय, तपस्वी, मिताहारी हो योगका अभ्यास                            |
| श्रुतियोंद्वारा कही गयी हैं। तात्पर्य यह है कि समष्टि और                     | करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अतिदृढ़ हो जाय।                                 |
| व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणवके अर्थ हैं। प्रणवद्वारा सबका                        | इस प्रकार क्रमश: अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ                                 |
| प्रतिपादन होता है। यह बात मैंने सुन रखी है। अत:                              | पुरुष सम्पूर्ण कर्मोंका संन्यास कर दे। समस्त कर्मोंका                        |
| कृपा करके आप प्रणवके अर्थका प्रतिपादन कीजिये।                                | संन्यास करनेके पश्चात् ज्ञानमयी पूजाके द्वारा                                |
| मुनिके इस प्रकार पूछनेपर स्कन्दने भगवान् सदाशिवको                            | परमेश्वरको प्रसन्न करे, यह पूजा जीवकी साक्षात्                               |
| प्रणाम करके उस श्रेयका वर्णन आरम्भ किया, जिसे                                | शिवके साथ एकताका बोध कराकर जीवन्मुक्तिरूप                                    |
| श्रुतियोंने भी छिपा रखा है।                                                  | फल देनेवाली है। यतियोंके लिये इस पूजाको सर्वोत्तम                            |
| श्रीस्कन्दने कहा—मुनीश्वर वामदेव! इस लोकमें                                  | तथा निर्दोष समझना चाहिये। इसके अनन्तर                                        |
| जितने जीव हैं, वे सब नाना प्रकारके शास्त्रोंसे मोहित                         | श्रीस्कन्दजीने ज्ञानमयी पूजाका वर्णन करते हुए संन्यास-                       |
| हैं। परमेश्वरकी अति विचित्र मायाने उन्हें परमार्थसे                          | ग्रहणकी शास्त्रीय विधि, दण्डधारण आदिका प्रकार,                               |
| वंचित कर दिया है। अत: प्रणवके वाच्यार्थभूत साक्षात्                          | प्रणवके अर्थोंका विवेचन, शैवदर्शनके अनुसार शिवतत्त्व,                        |
| महेश्वरको वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण-निर्गुण                          | शिवसे जीव और जगत्की अभिन्नताका प्रतिपादन                                     |
| अर्थात् त्रिदेवोंके जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं बारम्बार                  | तथा महावाक्योंके अर्थका चिन्तन एवं उसका भावार्थ                              |
| इस सत्यको दोहराता हूँ कि प्रणवके अर्थ साक्षात् शिव                           | प्रस्तुत किया।                                                               |
| ही हैं। श्रुति, स्मृति, शास्त्रों एवं पुराणोंमें प्रधानतया उन्हीं            | इसके बाद श्रीस्कन्दने यतियोंपर कृपा करके                                     |
| को प्रणवका वाच्यार्थ बताया गया है। जो परमात्मा स्वयं                         | उनसे संन्यासियोंके क्षौर और स्नान-विधिका वर्णन                               |
| किसीसे और कभी उत्पन्न नहीं होता, वह परब्रह्म                                 | किया तथा यतिके अन्त्येष्टि-कर्म, दशाह-एकादशाह                                |
| परमात्मा सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण स्वयं ही                     | कृत्य एवं द्वादशाह कृत्यका वर्णन तथा उसकी प्रक्रियाका                        |
| सर्वेश्वर 'शिव' नाम धारण करता है। मुमुक्षु योगियोंको                         | विवेचन किया।                                                                 |

 श्रीशिवमहापुराण [ उत्तरार्ध ]—एक सिंहावलोकन \* 43 अङ्क ] यह सब वर्णन करते हुए श्रीस्कन्दजी कहते हैं-महेश्वरके मोक्षदायक चरणोंका दर्शन किया। तत्पश्चात् मुने! मैंने जो कुछ वर्णन किया है, वह साक्षात् भगवान् उन्होंने भाँति-भाँतिके स्तोत्रोंद्वारा जगदम्बा और पुत्रसहित परमेश्वर शिवका स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती शिवका कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदान्तके सिद्धान्तके अनुरूप है। इस मार्गपर चलनेवाला यति और महादेवजीके चरणकमलोंका आश्रय लेकर वे वहीं **'शिवोऽहमस्मि'** (मैं शिव हूँ) इस आत्मस्वरूप शिवकी सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार भावना करता हुआ शिवस्वरूप हो जाता है। प्रणवके अर्थभूत महेश्वरका तथा मोक्षदायक तारकमन्त्र सूतजी कहते हैं-इस प्रकार मुनीश्वर वामदेवको '**ॐ कार**' का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुखसे रहो तथा विश्वनाथजीके चरणोंमें सायुज्यरूपा उत्तम मुक्तिका उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलासशिखरपर चले चिन्तन करो। अब मैं भी गुरुदेवकी सेवाके निमित्त गये। मुनि वामदेव भी कार्तिकेयको प्रणाम करके बदरिकाश्रमतीर्थको जाऊँगा। कैलास-शिखरपर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उमासहित <sup>|</sup> वायवीयसंहिता [ पूर्वखण्ड ] किसी समय धर्मक्षेत्र नैमिषारण्यतीर्थके प्रयागक्षेत्रमें अन्तमें प्रभु विष्णु व्यासरूपसे इस पृथ्वीपर अवतार लेकर सत्यव्रतपरायण मुनियोंने महायज्ञका आयोजन किया था। विचरण करते हैं। सूतजी कहते हैं-श्वेतवाराह कल्पमें ऋषियोंमें उन महर्षियोंके यज्ञका वृत्तान्त सुनकर महात्मा सूतजी वहाँ पधारे। मुनियोंने उनका यथोचित स्वागत एवं पूजन परस्पर विवाद हुआ, यह ब्रह्म है या नहीं है—इस प्रकार किया तथा बोले-हे महाभाग! हमलोगोंके कल्याणके परब्रह्मका निरूपण बहुत कठिन होनेके कारण वे सभी लिये ज्ञानसे युक्त तथा वेदान्तके सारस्वरूप पुराणको हमें मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके पास पहुँचे और कहने सुनाइये। लगे-हे भगवन्! हम लोग घोर अज्ञानान्धकारसे घिरे इसके अनन्तर सूतजीने शिवागमोक्त सिद्धान्तोंसे हुए हैं। अत: परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराणकी उत्पत्तिका वर्णन हमलोगोंको परमतत्त्वका ज्ञान अभीतक नहीं हो पाया करते हुए चारों वेद, उनके छ: अंग, मीमांसा, न्याय, है—ऐसा पूछे जानेपर ब्रह्माजीके नेत्र आश्चर्यसे खिल पुराण एवं धर्मशास्त्र इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, उठे और वे ध्यानमें मग्न होकर 'रुद्र-रुद्र' इस प्रकारका शब्द उच्चारण करते हुए बोले—'जो सम्पूर्ण जगत्के गान्धर्ववेद तथा अर्थशास्त्र—इस प्रकार अठारह विद्याओंका सृष्टिकर्ता हैं, जिनसे ये सभी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एवं वर्णन किया और कहा कि इन सबके आदिकर्ता साक्षात् महेश्वर हैं। इन्द्रादि देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्ररूपसे उत्पन्न किया, वेदोंका ज्ञान प्रदान किया; भगवान् सदाशिवने समस्त जगत्को उत्पन्न करनेकी इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेवको साक्षात् पुत्ररूपमें उन्हींकी कृपासे मैंने इस प्रजापित पदको प्राप्त किया, वे उत्पन्न किया। तत्पश्चात् उन्होंने अपने मध्यम एकमात्र भगवान् रुद्र हैं, दुसरा कोई नहीं है।' पुत्र भगवान् विष्णुको जगत्के पालनके लिये रक्षाशक्ति समस्त जीव इनके वशमें हैं। ये सबके प्रेरक हैं, ये परम भक्तिसे ही देखे जा सकते हैं, अन्य उपायोंसे प्रदान की। ब्रह्माजीने प्रजासृष्टिका विस्तार करते हुए सर्वप्रथम नहीं। वह भक्ति शिवकी कृपासे ही प्राप्त होती है और पुराणोंका स्मरण किया। इसके पश्चात् उनके मुखसे वेद उनकी कृपा भक्तिसे उत्पन्न होती है, जैसे अंकृरसे बीज उत्पन्न हुए। उसके अनन्तर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। और बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है। विस्तृत विद्याओंको संक्षिप्त करनेके लिये प्रत्येक द्वापरके ज्ञान और भक्तिके अनुरूप शिवकी कृपा प्राप्त

| ५४ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव<br>क्रिक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक | यः शङ्करः सर्वदुःखहा * [ श्रीशिवमहापुराण-<br>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| होनेपर मुक्ति होती है। इस समय आप लोगोंने जो दिव्य                          |                                                                                       |
| सहस्र वर्षवाला दीर्घ यज्ञानुष्ठान किया है, उस यज्ञके                       | पशु कहे गये हैं। उन सभी पशुओंके लिये ही यह                                            |
| अन्तमें मन्त्रद्वारा आवाहन करनेपर <b>वायुदेव</b> वहाँ पधारेंगे;            | उत्तम दृष्टान्त कहा गया है। यह जीव पाशोंमें बँधता                                     |
| वे ही आप लोगोंको कल्याणका साधन एवं उपाय                                    | और सुख-दु:ख भोगता है, इसलिये 'पशु' कहलाता                                             |
| बतायेंगे।                                                                  | है। यह ईश्वरकी लीलाका साधनभूत है।                                                     |
| नैमिषारण्यकी यज्ञभूमिमें वायुदेवका पधारना                                  | महर्षियो! इस विश्वका निर्माण करनेवाला कोई                                             |
| तदनन्तर ब्रह्माजीने कहा—मैंने इस मनोमय चक्रका                              | पित है, वही पशुओंको पाशसे मुक्त करनेवाला है। अत:                                      |
| निर्माण किया है। मैं इस चक्रको छोड़ रहा हूँ, जहाँ                          | वही पशुपति है। पशु, पाश और पतिका जो वास्तवमें                                         |
| इसकी नेमि गिरकर टूट जाय, वही देश तपस्याके लिये                             | पृथक्-पृथक् स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मवेत्ता मनुष्य                               |
| शुभ होगा। ऐसा कहकर पितामहने उस सूर्यतुल्य                                  | योनिसे मुक्त होता है। सृष्टिके आरम्भमें एक रुद्रदेव ही                                |
| मनोमय चक्रकी ओर देखकर और महादेवजीको प्रणामकर                               | विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं रहता। वे ही इस                                      |
| उसे छोड़ दिया। फेंका गया वह कान्तिमय चक्र विमल                             | जगत्की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और सबका                                        |
| जलसे युक्त सरोवरवाले किसी वनके एक मनोहर                                    | संहार कर डालते हैं।                                                                   |
| शिलापटपर गिर पड़ा। इसी कारणसे वह वन मुनिपूजित                              | इसके अनन्तर वायुदेवने विद्या-अविद्या, प्रकृति-                                        |
| <b>नैमिषारण्य</b> नामसे विख्यात हुआ।                                       | पुरुष, आत्मतत्त्व-जीवतत्त्वका तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत                               |
| सूतजी कहते हैं—उन ऋषियोंने उस स्थानमें                                     | किया है।                                                                              |
| यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ किया। कुछ समय बीत जानेपर वह                          | संक्षेपमें सिद्धान्तकी बात यह है कि भगवान् शिव                                        |
| यज्ञ जब समाप्त हो गया तब ब्रह्माजीकी आज्ञासे वहाँ                          | प्रकृति एवं पुरुषसे परे हैं, यही सृष्टिकालमें जगत्को रचते                             |
| स्वयं <b>वायुदेव</b> पधारे।                                                | और संहारकालमें पुन: सबको आत्मसात् कर लेते हैं।                                        |
| तब सभीने उठकर वायुदेवको प्रणामकर उन्हें                                    | काल-महिमाका वर्णन                                                                     |
| स्वर्णमय आसन प्रदान किया, तत्पश्चात् उनकी भलीभाँति                         | ऋषियोंद्वारा जिज्ञासा करनेपर वायुदेवने कालकी                                          |
| पूजा की। इसके बाद मुनियोंके द्वारा पूछे जानेपर शिवमें                      | महिमाका वर्णन करते हुए कहा—सम्पूर्ण जगत् तो                                           |
| उनकी भक्ति बढ़ानेके लिये वायुदेवने सृष्टिकी उत्पत्ति                       | कालके वशमें है, पर काल जगत्के वशमें नहीं है।                                          |
| एवं शिवका ऐश्वर्य संक्षेपमें बताया।                                        | शिवजीका अप्रतिहत तेज कालमें सन्निविष्ट है, इसलिये                                     |
| मुनियोंने पूछा—'आपने वह कौन-सा ज्ञान प्राप्त                               | कालकी महान् मर्यादा मिटायी नहीं जा सकती।                                              |
| किया है, जो परमसे भी परम, सत्य एवं शुभ है तथा                              | तदनन्तर वायुदेवने काल-महिमा, प्रलय,                                                   |
| जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परम आनन्दको                                 | ब्रह्माण्डकी स्थिति, रुद्रोत्पति एवं ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि-                          |
| प्राप्त करता है।' वायुदेवता बोले—महर्षियो! मैंने                           | रचना तथा सर्ग आदिका वर्णन किया।                                                       |
| पूर्वकालमें पशु, पाश और पशुपतिका जो ज्ञान प्राप्त                          | वायुदेवने कहा—ब्रह्माजीने पहले पाँच मानसपुत्रोंको                                     |
| किया था, सुख चाहनेवाले पुरुषको उसीमें ऊँची                                 | उत्पन्न किया। सनक, सनन्दन, सनातन, ऋभु और                                              |
| निष्ठा रखनी चाहिये। अज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला दु:ख                         | सनत्कुमार—ये सब–के–सब योगी तथा वीतराग थे।                                             |
| ज्ञानसे ही दूर होता है। वस्तुके विवेकका नाम ज्ञान                          | उन्होंने सृष्टि-रचनाकी इच्छा नहीं की, तब ब्रह्माजीने पुन:                             |
| है। वस्तुके तीन भेद माने गये हैं—जड़ (प्रकृति),                            | सृष्टि-रचनाकी इच्छासे बड़ी भारी तपस्या की, पर इससे                                    |
| चेतन (जीव) और इन दोनोंका नियन्ता (परमेश्वर)—                               | उनका कोई काम न बना। इस कारण क्रोधित होनेपर                                            |
| इन्हीं तीनोंको क्रमसे पाश, पशु तथा पशुपति कहते                             | ब्रह्माजीके दोनों नेत्रोंसे आँसूकी बूँदें गिरने लगीं। इन                              |

| अङ्क ]<br>* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तराध्य                         | <b>1</b> ]—एक सिंहावलोकन $*$ ५५<br>क्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                             |
| उन्हें मूर्च्छा आ गयी। इसी क्रममें भगवान् नीललोहित              | अंगसे उत्पन्न हुईं।                                                         |
| शिव ब्रह्माजीके मुखसे ग्यारह रूपोंमें प्रकट हुए।                | ब्रह्माजी बोले—हे सर्वजगन्मयी देवी! सृष्टिकी                                |
| महादेवजीने उन ग्यारह स्वरूपोंसे कहा कि तुम लोग                  | बढ़ोत्तरीके लिये मैं मैथुनी सृष्टि करना चाहता हूँ। आपसे                     |
| आलस्यरहित होकर प्रजा-संतानकी वृद्धिके लिये प्रयत्न              | पहले नारीकुलका प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। सम्पूर्ण                            |
| करो। उनके ऐसा कहनेपर वे व्याकुल होकर रोने और                    | शक्तियोंका आविर्भाव आपसे ही होता है। इस चराचर                               |
| दौड़ने लगे। रोनेके कारण उनका नाम 'रुद्र' हुआ। इसके              | जगत्की वृद्धिके लिये आप अपने अंशसे मेरे पुत्र दक्षकी                        |
| अनन्तर ब्रह्माने आठ नामोंद्वारा परमेश्वर शिवका स्तवन            | पुत्री हो जाइये।                                                            |
| किया। ब्रह्माजीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्             | ब्रह्माके इस प्रकार याचना करनेपर देवी रुद्राणीने                            |
| रुद्रदेवकी आज्ञा प्राप्तकर ब्रह्माने अन्यान्य प्रजाओंकी         | अपनी भौहोंके मध्य भागसे अपने ही समान कान्तिमती                              |
| सृष्टि आरम्भ की। उन्होंने अपने मनसे ही मरीचि, भृगु,             | एक शक्ति प्रकट की। ब्रह्माजीकी प्रार्थनाके अनुसार वे                        |
| अंगिरा, पुलस्त्य आदि बारह पुत्रोंकी सृष्टि की। तत्पश्चात्       | देवी दक्षपुत्री हो गयीं तथा ब्रह्माजीको अनुपम शक्ति                         |
| समाधिद्वारा अपने चित्तको एकाग्र करके रुद्रसहित                  | देकर वे महादेवजीके शरीरमें प्रविष्ट हो गयीं और                              |
| ब्रह्माजीने देवताओं, असुरों, पितरों, विद्याधरों, गन्धर्वों,     | महादेवजी भी अन्तर्धान हो गये। तभीसे इस जगत्में स्त्री                       |
| गुह्यकों, मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों, जलचरों, सर्पौं, कीटों      | जातिमें भोग प्रतिष्ठित हुआ तथा मैथुनद्वारा प्रजाकी                          |
| इत्यादिको अपने अंगों–उपांगोंसे उत्पन्न किया।                    | सृष्टि होने लगी। इससे ब्रह्माजीको भी संतोष और                               |
| वायुदेवने कहा—वास्तवमें अचिन्त्यरूप महेश्वर                     | आनन्द प्राप्त हुआ।                                                          |
| ही सब भूतोंके निर्माता हैं। उनके मुखसे ब्राह्मण                 | इसके पश्चात् ऋषियोंकी कई शंकाओंका समाधान                                    |
| प्रकट हुए हैं, वक्षस्थलके ऊपरी भागसे क्षत्रियोंकी               | वायुदेवताके द्वारा किया गया तथा भगवान् शिव और                               |
| उत्पत्ति हुई है, दोनों जाँघोंसे वैश्य तथा पैरोंसे शूद्र         | भगवती पार्वतीकी लीलाओंका वर्णन भी सूतजीने                                   |
| उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगोंसे सम्पूर्ण वर्णोंका           | किया।                                                                       |
| प्रादुर्भाव हुआ है।                                             | वायुदेवता कहते हैं—मुनियो! परोक्ष तथा अपरोक्ष                               |
| ब्रह्माजीद्वारा भगवान् अर्धनारीश्वरकी स्तुति                    | प्रकारभेदसे ज्ञान दो प्रकारका माना गया है। परोक्ष                           |
| वायुदेव बोले—जब ब्रह्माजीद्वारा रची गयी प्रजाओंका               | ज्ञानको अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञानको                               |
| पुन: विस्तार नहीं हुआ, तब ब्रह्माजीने मैथुनी सृष्टिके           | सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेशसे जो ज्ञान होता है, उसे परोक्ष                   |
| लिये परमेश्वरको प्रसन्न करनेकी इच्छासे कठोर तप                  | कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठानसे अपरोक्ष हो जाता है।                        |
| करना प्रारम्भ किया। भगवान् सदाशिव ब्रह्माजीके तपसे              | अपरोक्ष ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता। अतः तुम लोग                           |
| सन्तुष्ट होकर अर्धनारीश्वरके रूपमें प्रकट हो गये। तब            | आलस्यरहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठानकी सिद्धिके लिये प्रयत्न                       |
| ब्रह्माजी हाथ जोड़कर दण्डवत् प्रणाम करके वेदार्थसे              | करो।                                                                        |
| युक्त सूक्ष्म अर्थोंसे परिपूर्ण सूक्तोंसे भगवान् अर्धनारीश्वरकी | ऋषियोंने पूछा—वायुदेव! वह कौन-सा श्रेष्ठ                                    |
| स्तुति करने लगे।                                                | अनुष्ठान है, जो मोक्षस्वरूप ज्ञानको अपरोक्ष कर                              |
| ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर मधुर वचन कहते                 | देता है। वायुने कहा—भगवान् शिवका बताया हुआ                                  |
| हुए महादेवने अपने शरीरके वामभागसे देवी रुद्राणीको               | जो परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया                              |
| प्रकट किया। जिन दिव्य गुणसम्पन्न देवीको ब्रह्मवेता              | है। उसके सिद्ध होनेपर स्वयं मोक्षदायक शिव अपरोक्ष                           |
| लोग परात्पर परमात्मा शिवकी पराशक्ति कहते हैं, जिनमें            | हो जाते हैं।                                                                |

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* [ श्रीशिवमहापुराण-उपमन्युपर भगवान् शंकरकी कृपा पहले इन्द्रका रूप धारणकर उपमन्युके पास गये, परंतु धौम्यके बड़े भाई उपमन्युके द्वारा बाल्यावस्थामें उपमन्युद्वारा इन्द्रसे कुछ प्राप्त करना स्वीकार नहीं दुधकी प्राप्तिके लिये माताकी आज्ञासे तपस्या करनेपर करनेपर सदाशिव भगवान् शंकर उपमन्युपर कृपा करते हुए अपने स्वरूपमें प्रकट हो गये तथा उपमन्युको भगवान् शिवने किस प्रकार उपमन्युपर कृपा की और उन्हें वर प्रदान किया, इस प्रकार ऋषियोंद्वारा जिज्ञासा अभीष्ट फल प्रदानकर महेश्वर वहीं अन्तर्धान हो गये। उपमन्यु भी परमेश्वरसे उत्तम वर पाकर सुखपूर्वक अपनी करनेपर वायुदेवने विस्तारपूर्वक इसका वर्णन करते हुए कहा कि भगवान् विष्णुके अनुरोध करनेपर शिवजी जन्मदात्री माताके स्थानपर चले गये। वायवीयसंहिता [ उत्तरखण्ड ] यथार्थ स्वरूप क्या है ? उन दोनोंने स्त्री और पुरुषरूप श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनका प्रसंग तथा उपमन्युद्वारा श्रीकृष्णको पाशुपत ज्ञानका उपदेश इस जगत्को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है? वायुदेवके पधारनेपर ऋषियोंने उनसे कहा—'भगवन्! उपमन्यु बोले—देवकीनन्दन! साक्षात् महादेवी भगवान् श्रीकृष्ण किसी समय धौम्यके बड़े भाई उपमन्युसे पार्वती शक्ति हैं और महादेवजी शक्तिमान् हैं। यह जगत् शिव और शिवाके शासनमें है, इसलिये वे दोनों इसके मिले थे और उनकी प्रेरणासे पाशुपत व्रतका अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आप यह ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गये हैं। जैसे शिव हैं, वैसे ही बतायें कि भगवान् श्रीकृष्णने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान शिवा देवी हैं तथा जैसी शिवा देवी हैं, वैसे ही शिव किस प्रकार प्राप्त किया?' हैं। जिस तरह चन्द्रमा और उनकी चाँदनीमें कोई अन्तर वायुदेवता बोले-महर्षियो! पूर्वकालमें भगवान् नहीं है, उसी प्रकार शिव और शिवामें अन्तर नहीं है। श्रीकृष्णने महर्षि उपमन्युको प्रणाम करके उनसे इस शिवके बिना शक्ति नहीं रह सकतीं और न शक्तिके बिना प्रकार कहा-भगवन्! महादेवजीने देवी पार्वतीको जिस शिव। पाशुपत ज्ञान तथा अपनी जिस सम्पूर्ण विभूतिका उपदेश परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा दिया था, मैं उसीको सुनना चाहता हूँ। महादेवजी प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी वल्लभा पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? शिवादेवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी श्रीकृष्णके इस प्रकार पृछनेपर उपमन्युने कहा-प्रिया लक्ष्मी। जब सुष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं देवकीनन्दन! ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त जो भी तब उनकी प्रियाको ब्रह्माणी कहते हैं। भगवान् शंकर ही संसारके चराचर प्राणी हैं, वे सबके सब भगवान् सारे संसारके पुरुष और महेश्वरी शिवा ही सम्पूर्ण शिवके पशु कहलाते हैं और उनके पति (स्वामी) स्त्रियोंके रूपमें व्यक्त हैं। अत: सभी स्त्री-पुरुष उन्हींकी होनेके कारण देवेश्वर शिवको पशुपति कहा गया है। विभूतियाँ हैं। वे पशुपति अपने पशुओंको माया आदि पाशोंसे बाँधते जैसे जलते हुए दीपककी शिखा समूचे घरको हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होनेपर वे प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव-पार्वतीका यह तेज स्वयं ही उन्हें उन पाशोंसे मुक्त कर देते हैं। यही है व्याप्त होकर सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप हैं, सबका कल्याण करनेवाले पाश्पत ज्ञान। शिव और शिवाकी विभृतियोंका वर्णन हैं, अत: सदा ही इन दोनोंका पूजन, नमन एवं चिन्तन श्रीकृष्ण कहते हैं-भगवन्! मुझे यह जाननेकी करना चाहिये। इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिवका श्रीकृष्ण! आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धिके

\* श्रीशिवमहापुराण [ उत्तरार्ध ]—एक सिंहावलोकन \* अङ्क ] अनुसार परमेश्वर शिव और शिवाके यथार्थ स्वरूपका शिवमन्त्रकी आवृत्ति है, उसीको जप कहते हैं; शिवका वर्णन किया है, परंतु यह नहीं मान लेना कि इन दोनोंके चिन्तन ही ध्यान कहलाता है तथा शिवसम्बन्धी आगमोंमें यथार्थ रूपका पूर्णतः वर्णन हो गया। जिस ज्ञानका वर्णन है, उसीको यहाँ 'ज्ञान' शब्दसे कहा उपमन्यु कहते हैं-यदुनन्दन! यह चराचर जगत् गया है। अतः कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह देवाधिदेव महादेवजीका ही स्वरूप है। परम कारण शिवमें भक्तिको बढ़ाये तथा विषयासिक्तका 'प्रणव'की महिमा त्याग करे। शिव साक्षात् परमात्मा हैं। वे नित्य परिपूर्ण हैं। भगवान् शिवके प्रति श्रद्धाभिक्तकी दूसरोंपर परम अनुग्रह ही उनके समस्त कर्मींका फल है। आवश्यकताका प्रतिपादन 'प्रणव' उन परब्रह्म परमात्मा शिवका वाचक है। शिवके तदनन्तर श्रीकृष्णके प्रश्न करनेपर उपमन्यु बोले— रुद्र आदि नामोंमें प्रणव ही सबसे उत्कृष्ट माना गया है। श्रीकृष्ण! एक समय देवी पार्वतीने भगवान् शिवसे प्रणववाच्य शम्भुके चिन्तन और जपसे जो सिद्धि प्राप्त पूछा—महादेव! जो आत्मतत्त्व आदिके साधनमें नहीं होती है, वही परा सिद्धि है। माण्ड्रक्योपनिषद्में प्रणवकी लगे हैं तथा जिनका अन्त:करण पवित्र एवं वशीभूत चार मात्राएँ बतायी गयी हैं—अकार, उकार, मकार और नहीं है, ऐसे मन्दमित मर्त्यलोकवासी जीवात्माओंके नाद। अकारको ऋग्वेद, उकारको यजुर्वेद, मकारको वशमें आप किस उपायसे हो सकते हैं? महादेवजी सामवेद और नादको अथर्ववेद कहा गया है। अकार बोले—देवी! यदि साधकके मनमें श्रद्धाभिक्त न हो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। उकार पालनकर्ता श्रीहरि है, मकार तो पूजन, तपस्या, जप, आसन आदि, ज्ञान तथा अन्य साधनोंसे भी मैं उसके वशीभृत नहीं होता हूँ। संहारकर्ता रुद्र है, नाद परमपुरुष परमेश्वर है, वह निर्गुण एवं निष्क्रिय शिव है। इस प्रकार प्रणव अपनी तीन यदि मनुष्योंकी मुझमें श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतुसे मैं उनके वशमें हो जाता हूँ। श्रद्धा ही स्वधर्मका मात्राओंके द्वारा ही तीन रूपोंमें इस सम्पूर्ण जगत्का हेतु है और वही इस लोकमें वर्णाश्रमी पुरुषोंकी रक्षा प्रतिपादन करके अपनी अर्धमात्रा (नाद)-के द्वारा शिवस्वरूपका बोध कराता है। इनसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ करनेवाली है। वर्णाश्रमी पुरुषोंके सम्पूर्ण धर्म वेदोंसे भी नहीं है। उन प्रणवरूप परम पुरुष परमेश्वर शिवसे सिद्ध हैं। अत: मेरे मुखसे प्रतिपादित वर्णधर्मका पालन ही यह सम्पूर्ण जगत् परिपूर्ण है। अवश्य करना चाहिये। शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति तथा पाँच सब प्राणियोंपर दया करनी चाहिये तथा अहिंसा प्रकारके शिवधर्मका वर्णन धर्मका पालन करना चाहिये। सत्य बोलना, चोरीसे दूर उपमन्यु कहते हैं - श्रीकृष्ण! जो अपने हृदयमें रहना, ईश्वर और परलोकपर विश्वास रखना, मुझमें शक्तिसहित भगवान् शिवका दर्शन करते हैं, उन्हींको श्रद्धा रखना, इन्द्रियोंका संयम रखना, शास्त्रोंको पढ़ना, सनातन शान्ति प्राप्त होती है। जब शिव और शक्तिकी मेरा चिन्तन करना, ईश्वरके प्रति अनुराग रखना, सदा कृपा होती है, तब मुक्ति हाथमें आ जाती है। देवता, ज्ञानशील होना सभीके लिये नितान्त आवश्यक है। दानव, पश्-पक्षी तथा कीडे-मकोडे भी उनकी कृपासे फलकी कामनासे प्रेरित होकर कर्म करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। बन्धनमें पड़ता है, अतः कर्मके फलकी कामनाको त्याग परमात्मा शिवने पाँच प्रकारका शिवधर्म बताया देना चाहिये। है—तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग-पूजन वर्णधर्म, नारीधर्म आदिका वर्णन आदिको कर्म कहते हैं; चान्द्रायण आदि व्रतका नाम तप महादेवजी कहते हैं-मैं अब वर्णधर्मका वर्णन है; वाचिक, उपांशु तथा मानस तीन प्रकारकी जो करता हूँ। तीनों काल स्नान, विधिवत् शिवलिंग-पूजन,

| ५८ * सेव्यः सेव्यः सदा सेव                                                        | यः शङ्करः सर्वदुःखहा <i>∗</i> [ श्रीशिवमहापुराण-           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$</b> | *****************************                              |
| दान, ईश्वर-प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्यभाषण,                                   | गम्भीर वचन है। सर्वज्ञ शिवने सम्पूर्ण देहधारियोंके सारे    |
| सन्तोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, स्वाध्याय,                              | मनोरथोंकी सिद्धिके लिये इस <b>'ॐ नमः शिवाय'</b>            |
| योग, ब्रह्मधर्मका पालन, उपदेश-श्रवण, तपस्या, क्षमा,                               | मन्त्रका प्रतिपादन किया है। यह आद्य षडक्षर मन्त्र          |
| शौच, निषिद्ध वस्तुका सेवन न करना, भस्म धारण                                       | सम्पूर्ण विद्याओं (मन्त्रों)-का बीज है। जैसे वटके          |
| करना, रुद्राक्षकी माला पहनना और मद्य तथा मद्यकी                                   | बीजमें महान् वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यन्त         |
| गन्धतकका त्याग—ये सभी वर्णोंके सामान्य नियम हैं।                                  | सूक्ष्म होनेपर भी इस मन्त्रको महान् अर्थसे परिपूर्ण        |
| इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रके विशेष                                 | समझना चाहिये। 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रमें तीनों गुणोंसे       |
| धर्मोंका वर्णन करनेके अनन्तर महादेवजी नारीधर्मका                                  | अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान्, सर्वव्यापी प्रभु शिव |
| वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा                            | प्रतिष्ठित हैं।                                            |
| ही सनातन धर्म है। यदि पतिकी आज्ञा हो तो नारी मेरा                                 | <b>'ॐ नमः शिवाय'</b> —यह जो षडक्षर शिववाक्य                |
| पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पतिकी सेवा छोड़कर                                   | है, इतना ही शिवज्ञान है और इतना ही परमपद है—               |
| व्रतमें तत्पर होती है, वह नरकमें जाती है। इसके अनन्तर                             | यह शैव विधिवाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं               |
| भगवान् शिव विधवा स्त्रियोंके सनातन धर्मका वर्णन                                   | शिवका स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावत:           |
| करते हुए कहते हैं कि व्रत, दान, तप, शौच, भूमिशयन,                                 | निर्मल हैं।                                                |
| केवल रात्रिमें ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्यका पालन, भस्म                               | देवी बोलीं—यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म                |
| अथवा जलसे स्नान, शान्ति, मौन, क्षमा, विधिपूर्वक                                   | करनेके योग्य न रह जाय तो उसके द्वारा किया गया कर्म         |
| सभी जीवोंको अन्नका वितरण, एकादशी आदि पर्वोंपर                                     | नरककी प्राप्ति करानेवाला होता है, ऐसी दशामें पतित          |
| विधिवत् उपवास एवं मेरा पूजन—ये विधवा स्त्रियोंके                                  | मानव इस विद्याद्वारा कैसे मुक्त हो सकता है?                |
| धर्म हैं।                                                                         | महादेवजीने कहा—यदि पतित मनुष्य मोहवश                       |
| महादेवजी आगे कहते हैं—जिनका चित्त भगवान्                                          | अन्य मन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक मेरा पूजन करे तो वह          |
| शिवमें लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे                                     | नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मन्त्रके लिये ऐसा       |
| लोगोंको इहलोकमें और परलोकमें सर्वत्र परमानन्दकी                                   | प्रतिबन्ध नहीं है। जो भक्तिपूर्वक पंचाक्षर मन्त्रसे एक     |
| प्राप्ति होती है। <b>'ॐ नमः शिवाय'</b> इस मन्त्रसे सब                             | बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मन्त्रके ही प्रभावसे       |
| सिद्धियाँ सुलभ होती हैं, अत: परावर विभूति (उत्तम-                                 | मेरे धाममें पहुँच जाता है।                                 |
| मध्यम ऐश्वर्य)-की प्राप्तिके लिये इस मन्त्रका ज्ञान                               | <b>मन्त्र-जपकी विधि</b> —जो प्रतिदिन संयमसे रहकर           |
| प्राप्त करना चाहिये।                                                              | केवल रातमें भोजन करता है और मन्त्रके जितने अक्षर           |
| पंचाक्षर मन्त्रके माहात्म्यका वर्णन                                               | हैं, उतने लाखका चौगुना जप आदरपूर्वक कर लेता है,            |
| श्रीकृष्ण बोले—महर्षिप्रवर! अब मैं आपसे पंचाक्षर                                  | वह पौरश्चरणिक कहलाता है। जो पुरश्चरण करके                  |
| मन्त्रके माहात्म्यका तत्त्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ।                              | प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोकमें              |
| उपमन्यु कहते हैं—देवकीनन्दन! यह पंचाक्षर मन्त्र                                   | दूसरा कोई नहीं है। जप तीन प्रकारसे किया जाता है,           |
| वेदका सारतत्त्व है, मोक्ष देनेवाला है, शिवकी आज्ञासे                              | जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा            |
| सिद्ध है, सन्देहशून्य है तथा शिवस्वरूप वाक्य है। इस                               | वाचिक जप उससे निम्न कोटिका माना गया है। जप                 |
| मन्त्रमें अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मन्त्र महान् अर्थसे                        | करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जँभाई लेना              |
| सम्पन्न है। यह नाना प्रकारकी सिद्धियोंसे युक्त, दिव्य,                            | तथा कुत्तों और नीच पुरुषोंकी ओर देखना वर्जित है।           |
| लोगोंको निर्मल एवं प्रसन्न करनेवाला तथा परमेश्वरका                                | यदि कभी वैसा हो जाय तो आचमन करे अथवा शिव-                  |

| अङ्क ]                                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| शिवाका स्मरण करे या प्राणायाम करे।                        | होकर विधिवत् किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घरमें ही        |
| सदाचारी मनुष्य शुद्ध भावसे जप और ध्यान करके               | प्रात:कालीन स्नानकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिये।       |
| कल्याणका भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार             | यदि जलसे स्नान करनेमें व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए     |
| उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही            | शुद्ध वस्त्रसे अपने सम्पूर्ण शरीरको पोंछना चाहिये।       |
| परम गति है। आचारहीन पुरुष संसारमें निन्दित होता है        | भस्मस्नान अथवा मन्त्रस्नान शिवमन्त्रसे करना चाहिये।      |
| और परलोकमें भी सुख नहीं पाता, इसलिये सबको                 | इसके बाद महादेवका ध्यान करके सूर्यस्वरूप शिवको           |
| आचारवान् होना चाहिये—                                     | अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। प्रात:कालीन सन्ध्यासे निवृत्त |
| आचारः परमो धर्म आचारः परमं धनम्।                          | होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतोंके निमित्त तर्पण   |
| आचारः परमा विद्या आचारः परमा गतिः॥                        | विधिपूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिये।               |
| सदाशिव भगवान् शंकर भगवती पार्वतीसे कहते                   | इसके अनन्तर उपमन्युजीने करन्यासकी विस्तृत                |
| हैं—सदाचारसे हीन, पतित और अन्त्यजका उद्धार                | विधिका वर्णन करते हुए यह निर्देश किया कि ललाटपर          |
| करनेके लिये कलियुगमें पंचाक्षर मन्त्रसे बढ़कर दूसरा       | भस्मसे स्पष्ट त्रिपुण्डू लगाये, इसके साथ ही दोनों        |
| कोई उपाय नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते तथा               | भुजाओंमें, हृदयस्थलपर तिलक लगाकर सिरपर, कण्ठमें,         |
| स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र           | कानमें तथा हाथमें रुद्राक्षोंको धारण करे। अपवित्र        |
| मनुष्यद्वारा जप करनेपर भी यह मन्त्र निष्फल नहीं होता।     | अवस्थामें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिये।               |
| किसी भी अवस्थामें पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझमें उत्तम        | बतायी गयी रीतिसे न्यासद्वारा अपनेमें शिवतत्त्वका         |
| भक्तिभाव रखता है तो उसके लिये यह मन्त्र नि:सन्देह         | आधान करके तथा पशुभावनाका त्याग करके 'मैं शिव             |
| सिद्ध ही होगा। फिर भी छोटे-छोटे कुछ फलोंके लिये           | हूँ' इस प्रकार विचारकर शिवकर्म करे।                      |
| सहसा इस मन्त्रका विनियोग नहीं करना चाहिये; क्योंकि        | कर्मयज्ञ, तपयज्ञ, जपयज्ञ, ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ—       |
| यह मन्त्र महान् फल देनेवाला है।                           | ये पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं। इन पाँच यज्ञोंमें     |
| इसके अनन्तर उपमन्युने साधक–संस्कार और                     | ध्यानयज्ञ तथा ज्ञानयज्ञकी विशेष महिमा है। जिसने          |
| मन्त्र-माहात्म्यका वर्णन करते हुए कहा कि साधकको           | ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने मानो भवसागर        |
| बिना भोजन किये ही एकाग्रचित्त होकर एक सहस्र               | पार कर लिया। ज्ञानसे ध्यानयोग सिद्ध होता है और           |
| मन्त्रका जप करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह इस                 | पुनः ध्यानसे ज्ञानोपलब्धि होती है, इन दोनोंसे मुक्ति हो  |
| लोकमें विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त | जाती है।                                                 |
| कर लेता है। नित्य-नैमित्तिक कर्ममें क्रमशः जलसे,          | अन्तर्याग एवं मानसिक पूजा-विधिका वर्णन                   |
| मन्त्रसे और भस्मसे भी स्नान करके पवित्र होकर शिखा         | नित्य-नैमित्तिक कर्म एवं न्यासका वर्णन करनेके            |
| बाँधकर यज्ञोपवीत धारणकर कुशकी पवित्री हाथमें ले           | पश्चात् उपमन्युजीने अन्तर्याग पूजाका वर्णन किया।         |
| ललाटमें त्रिपुण्डू लगाकर रुद्राक्षकी माला लिये पंचाक्षर   | उपमन्युजी कहते हैं कि मनुष्य अन्तर्यागका अनुष्ठान        |
| मन्त्रका जप करना चाहिये।                                  | करके पीछे बहिर्याग (बाह्य पूजन) करे। अन्तर्यागमें        |
| नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका वर्णन                            | पहले पूजा-द्रव्योंको मनसे कल्पित और शुद्ध करके           |
| श्रीकृष्णके द्वारा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके सुननेकी       | सर्वप्रथम गणेशजीका स्मरण करे, तत्पश्चात् सिंहासन,        |
| इच्छा करनेपर उपमन्युजी कहते हैं—प्रात:काल शयनसे           | योगासन अथवा पद्मासनपर ध्यान करते हुए सर्वमनोहर           |
| उठकर अपने दैनन्दिन कर्मका भलीभाँति चिन्तन करके            | साम्बशिवको विराजमान कराये। वे सदाशिव शुभ                 |
| अरुणोदयकालमें शौच, दन्तधावन आदि कार्योंसे निवृत्त         | लक्षणोंसे युक्त हों, उनकी शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल     |

| ६० * सेव्यः सेव्यः सदा                                   | मेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा *           [ श्रीशिवमहापुराण- |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                 | <u> </u>                                                |
| अंगकान्ति हो तथा वे प्रफुल्ल कमलके समान नेत्र, च         |                                                         |
| भुजाएँ और मनोहर चन्द्रकलाका मुकुट धारण किये हो           |                                                         |
| इस प्रकार ध्यान करके उनके वाम भागमें महेश्व              | ी के लिये ही हैं। भावरहित मनुष्य इन सबका अनुष्ठान       |
| शिवाके भी मनोहर रूपका चिन्तन करे। इस प्रकार महादे        | व करके भी मुक्त नहीं होता है।                           |
| और महादेवीका ध्यान करके श्रेष्ठ आसनपर सम्पू              | र्ग पापके महासागरको पार करनेके लिये भगवान्              |
| उपचारोंसे युक्त भावमय पुष्पोंद्वारा उनका पूजन करे        | शिवकी भक्ति नौकाके समान है। अन्त्यज, अधम, मूर्ख         |
| इस तरह ध्यानमय आराधनाका सम्पूर्ण क्र                     | म अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान् शिवकी शरणमें           |
| समाप्त करके महादेवजीका शिवलिंगमें, वेदीपर अथव            | ॥ चला जाय तो वह सबके लिये आदरणीय हो जाता है।            |
| अग्निमें बाह्य पूजन करे।                                 | अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिभावसे ही शिवकी पूजा        |
| शिवपूजनकी विधि एवं शिवभक्तिकी महिमा                      | करे; क्योंकि अभक्तोंको कहीं भी फल नहीं मिलता।           |
| उपमन्यु कहते हैं—भगवान् शिवकी अंगकानि                    | त जो देवलोकमें महान् भोग और राज्य चाहते                 |
| शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल है। वे सम्पूर्ण वेदों        | ह हैं, वे सदा भगवान् शिवके चरणारविन्दोंका चिन्तन        |
| सारतत्त्व हैं। भवरोगसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये औषधरू     | प करते हैं। सौभाग्य, कान्तिमान् रूप, बल, त्याग,         |
| हैं और सबका कल्याण करनेके लिये जगत्में सुस्थि            | र दयाभाव, शूरता और विश्वमें विख्याति—ये सब बातें        |
| शिवलिंगके रूपमें विद्यमान हैं। शिवलिंगमें या अन्य        | त्र मगवान् शिवकी पूजा करनेवाले लोगोंको ही सुलभ          |
| मूर्ति आदिमें अर्धनारीश्वरकी भावनासे शिव-शिवार्व         | ह होती हैं।                                             |
| लिये एक साथ सभी उपचारोंसे पूजन करना चाहिये               | । जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सब कुछ                   |
| सर्वप्रथम आसन और ध्यानके निमित्त पुष्प समर्प             | ग छोड़कर केवल भगवान् शिवमें मन लगाकर उनकी               |
| करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा शुद्ध जलसे स्ना             | न आराधना करनी चाहिये। जीवन बड़ी तेजीसे जा रहा है,       |
| कराये। तदनन्तर पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु औ              | र जबतक वृद्धावस्थाका आक्रमण नहीं होता और जबतक           |
| शर्कराके साथ फल-मूलके सार-तत्त्वसे स्नान कराक            | र इिन्द्रयोंकी शक्ति क्षीण नहीं हो जाती है, तबतक ही     |
| शुद्ध जलसे भगवान्को नहलाये।                              | भगवान् शंकरकी आराधना कर लो। भगवान् शंकरकी               |
| पवित्र सुगन्धित जलसे शिवलिंगका अभिषेक करव                | h आराधनाके समान दूसरा कोई धर्म तीनों लोकोंमें नहीं      |
| उसे वस्त्रसे पोंछे, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत अर्प   | ग है। इस बातको समझकर प्रयत्नपूर्वक भगवान् सदाशिवकी      |
| करे, तत्पश्चात् गन्ध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद      | ।, अर्चना निरन्तर करनी चाहिये।                          |
| पीनेयोग्य जल, मुखशुद्धि, आचमन, मुखवास तथा रत्नों         | ते इसके अनन्तर उपमन्युजीने अग्निकार्यके लिये            |
| जटित सुन्दर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकारकी पुष्पमालाएँ      | र्, वुण्ड और वेदी आदिके संस्कार, शिवाग्निकी स्थापना     |
| छत्र, चँवर, व्यजन, दर्पण प्रदानकर सब मंगलमयी वाद्य       | - और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति, भस्मके संग्रह एवं   |
| ध्वनियोंके साथ इष्टदेवका नीराजन करे (आरती उतारे)         | । रक्षणकी विधि तथा हवनान्तमें किये जानेवाले कृत्यका     |
| उस समय गीत और नृत्यादिके साथ जय–जयकार भ                  |                                                         |
| होना चाहिये। फिर पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी त्रुटियों   | h पंचमुख महादेवकी पूजाके विधानका वर्णन किया तथा         |
| लिये क्षमा-प्रार्थना करे। तत्पश्चात् देवताका विसर्जन करव | h आवरण-पूजाकी विस्तृत विधि तथा उक्त विधिसे पूजनकी       |
| अपने हृदयमें प्रभुका चिन्तन करे।                         | महिमाका वर्णन करते हुए शिवके पाँच आवरणोंमें स्थित       |
| उपमन्युजी कहते हैं—हे कृष्ण! यह परम रहस्यम               | 3,                                                      |
| तथ्य है कि परमेश्वर शिवकी पूजामें भाव और भक्तिव          | त मंगलकी कामनाका दिग्दर्शन कराया।                       |

 श्रीशिवमहापुराण [ उत्तरार्ध ]—एक सिंहावलोकन \* ६ १ अङ्क ] ध्यान और उसकी महिमा ऐहिक एवं पारलौकिक फल देनेवाले कर्मों और उनकी विधिका वर्णन उपमन्युजी ध्यानकी महिमाका वर्णन करते हुए कहते हैं—भगवान् शिवका चिन्तन एवं ध्यान करनेपर सब सिद्धियाँ इसके बाद उपमन्यूने ऐहिक फल देनेवाले अर्थात् यहीं फल देनेवाले कर्म तथा परलोकमें फल देनेवाले प्रत्यक्ष और सिद्ध हो जाती हैं। जिस-जिस रूपमें मनकी पूजन, जप, ध्यान, तप और दानमय महान् कर्मोंकी स्थिरता लक्षित हो, उस-उसका बारम्बार ध्यान करना विधिका वर्णन किया। चाहिये। कुछ लोग मनकी स्थिरताके लिये स्थूल रूपका इसके अनन्तर श्रीकृष्णके यह पूछनेपर कि महेश्वरकी ध्यान करते हैं। स्थूल रूपके चिन्तनमें लगकर जब चित्त पूजा लिंगमें क्यों होती है ? शिव लिंगस्वरूप कैसे हुए ? निश्चल हो जाता है, तब सूक्ष्म रूपमें वह स्थिर होता है। उपमन्युजीने कहा यह लिंग ही मूल प्रकृति है और यह जिनके सारे पाप नष्ट हो गये हैं, उन्हींकी बुद्धि ज्ञान और चराचर जगत् उसीसे उत्पन्न हुआ है। शिव तथा शिवाका ध्यानमें लगती है। जिनकी बुद्धि पापसे ग्रसित है, उनके लिये ज्ञान और ध्यानकी बात भी अत्यन्त दुर्लभ है। जैसे नित्य अधिष्ठान होनेके कारण यह लिंग उनका स्थूल विग्रह कहा जाता है। अत: उसीमें नित्य अम्बासहित बहुत छोटा दीपक भी महान् अन्धकारका नाश कर देता है, इसी तरह थोड़ा-सा योगाभ्यास भी महान् पापका शिवकी पूजा की जाती है। लिंगका आधार—वेदिका साक्षात् महादेवी पार्वती हैं और उसपर अधिष्ठित लिंग विनाश कर डालता है। श्रद्धापूर्वक क्षणभर भी परमेश्वरका स्वयं महेश्वर हैं। उन दोनोंके पूजनसे ही शिव तथा पार्वती ध्यान करनेवाले पुरुषको जो महान् श्रेय प्राप्त होता है, पूजित हो जाते हैं। वह देवी परमात्मा शिवकी परमाशक्ति उसका कोई अन्त नहीं है। ध्यानके समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यानके समान है। वह शक्ति परमात्माकी आज्ञाको प्राप्त करके चराचर जगत्की सृष्टि करती है। उसकी महिमाका वर्णन सैकड़ों कोई तप नहीं है, ध्यानके समान कोई यज्ञ नहीं है; वर्षोंमें भी नहीं किया जा सकता है। इसलिये ध्यान अवश्य करे। अपने आत्मा एवं परमात्माका योग एवं उनके अंगोंका विवेचन बोध प्राप्त करनेके कारण योगीजन आत्मतीर्थमें अवगाहन करते और आत्मदेवके ही भजनमें लगे रहते हैं। उन्हें श्रीकृष्णके द्वारा परम दुर्लभ योगका वर्णन सुननेकी इच्छा करनेपर उपमन्युजी बोले—हे श्रीकृष्ण! जिसकी ईश्वरके सूक्ष्म स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान् दूसरी वृत्तियोंका निरोध हो गया है, ऐसे चित्तकी शंकरको अन्त:करणमें ध्यान लगानेवाले भक्त ही अधिक भगवान् शिवमें जो निश्चला वृत्ति है, उसीको 'योग' प्रिय हैं, बाह्य उपचारोंका आश्रय लेनेवाले नहीं। कहा गया है। प्राय: योग आठ या छ: अंगोंसे युक्त वायुदेवका प्रस्थान, मुनियोंका वाराणसी जाना और आकाशस्थित ज्योतिर्मय होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये योगके आठ अंग लिंगके दर्शन करना बताये गये हैं। कहा गया है कि उत्तम योगका सूतजी कहते हैं - उपमन्युसे श्रीकृष्णने जो ज्ञान-अभ्यास करनेवाले योगीके सारे अन्तराय शीघ्र नष्ट योग प्राप्त किया था, उन मुनियोंको उसका उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव उसी समय सायंकाल आकाशमें हो जाते हैं और सम्पूर्ण विघ्न भी धीरे-धीरे दूर हो अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर प्रात:काल नैमिषारण्यके जाते हैं। जिसके आहार-विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मोंमें यथायोग्य समुचित चेष्टा करता हो समस्त तपस्वी मुनि सरस्वती नदीमें अवभूथ स्नानकर तथा जो उचित समयसे सोता और जागता हो एवं वाराणसीमें पहुँचे। वहाँ उन्होंने आकाशमें एक दिव्य सर्वथा आलस्यरहित हो, उसीको योगाभ्यासमें तत्पर और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा। कुछ ही क्षणोंमें होना चाहिये तथा उसे ही सफलता प्राप्त होती है। वह तेज अदृश्य हो गया। इस महानु आश्चर्यको देखकर

\* सेव्यः सेव्यः सदा सेव्यः शङ्करः सर्वदुःखहा \* वे महर्षि 'यह क्या है'—यह जाननेकी इच्छासे ब्रह्मवनको चले गये। उनके जानेसे पहले ही वायुदेव वहाँ जा पहँचे और ब्रह्माजीको ऋषियोंके उस दीर्घकालिक यज्ञकी सारी बातें बतायीं तथा अपने नगरको चले गये। इसके अनन्तर वे सभी ऋषि ब्रह्माजीके पास पहुँचे और उन्होंने अपनी सारी बातें उन्हें बतायीं। आकाशमें तेज:पुंजके दिखायी देनेकी बात कही तथा कहा कि हम लोग उस तेज:पुंजको ठीक-ठीक जान न सके। मुनियोंका यह कथन सुनकर विश्वस्रष्टा ब्रह्माने सिर हिलाकर गम्भीर वाणीमें कहा—महर्षियो! तुमने दीर्घकालिक सत्रद्वारा चिरकालतक प्रभुकी आराधना की है, इसलिये वे प्रसन्न होकर तुम लोगोंपर कृपा कर रहे हैं। तुमने वाराणसीमें आकाशमें जो दीप्तिमान् दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात् ज्योतिर्मय लिंग ही था, उसे महेश्वरका उत्कृष्ट तेज समझो। तुम लोग मेरुपर्वतके दक्षिण शिखरपर जहाँ देवता रहते हैं, जाओ। वहीं मेरे पुत्र सनत्कुमार निवास करते हैं, वे वहाँ नन्दीके आनेकी प्रतीक्षामें हैं। ब्रह्माजीके इस प्रकार आदेश देकर भेजनेपर वे मुनि मेरुपर्वतके दक्षिणवर्ती कुमारशिखरपर गये। मुनियोंको सनत्कुमार और नन्दीके दर्शन सूतजी कहते हैं - वहाँ मेरुपर्वतपर सागरके समान एक विशाल सरोवर है, जिसका नाम स्कन्दसर है। उसका जल अमृतके समान स्वादिष्ट, शीतल और स्वच्छ है। वहाँ शिष्ट पुरुष जलमें स्नान करते देखे जाते हैं। सरोवरके किनारे पितृतर्पण करनेके उपरान्त छोड़े हुए तिल, अक्षत, फूल तथा कुश आदिसे युक्त वह सरोवर स्नानादि धर्मकृत्योंके सम्पादनार्थ आये हुए द्विजोंका मानो परिचय-सा देता रहता है। इस सरोवरके उत्तर तटपर एक कल्पवृक्षके नीचे हीरेकी शिलासे बनी हुई वेदीपर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदा बालरूपधारी सनत्कुमारजी बैठे थे। नैमिषारण्यके मुनियोंने वहाँ सनत्कुमारजीका दर्शन किया तथा सनत्कुमारजीके पूछनेपर उन ऋषियोंने अपने आगमनका कारण बताना आरम्भ किया। उसी समय सूर्यके समान तेजस्वी एक विमान दुष्टिगोचर हुआ। वहाँ मुदंग, ढोल

चॅंवरोंके बीच चन्द्रमाके समान उज्ज्वल मणिमय दण्डवाले शुभ्र छत्रके नीचे दिव्य सिंहासनपर शिलादपुत्र नन्दी देवी सुयशाके साथ बैठे थे। उन्हें देखकर ऋषियोंसहित ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। सनत्कुमारने देव नन्दीको साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियोंका परिचय देते हुए कहा-ये छ: कुलोंमें उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्यमें दीर्घकालसे सत्रका अनुष्ठान करते थे। ब्रह्माजीके आदेशसे आपका दर्शन करनेके लिये ये लोग पहलेसे ही यहाँ आये हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारका यह कथन सुनकर नन्दीने दृष्टिपातमात्रसे उन सबके पाशोंको तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैवधर्म एवं ज्ञानयोगका उपदेश देकर वे फिर महादेवजीके पास चले गये। सूतजी कहते हैं-सनत्कुमारने वह समस्त ज्ञान मेरे गुरु व्यासजीको दिया। पूजनीय व्यासजीने मुझे संक्षेपसे वह सब कुछ बताया और उस ज्ञानको मैंने संक्षेपमें आप लोगोंको बताया। अब मैं सफल-मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगोंका सदा सब प्रकारसे मंगल हो। सृतजीके आशीर्वाद देकर चले जाने और उस महायज्ञके पूर्ण हो जानेपर वे सदाचारी मुनि काशीके निकट निवास करने लगे तथा पश्-पाशसे छूटनेकी इच्छासे उन सबने पूर्णतया पाशुपतव्रतका अनुष्ठान किया और वे महर्षि परमानन्दको प्राप्त हो गये। शिवपुराणके पाठ एवं श्रवणकी महिमा व्यासजी कहते हैं-इस पुराणको बड़े आदरपूर्वक पढ़ना अथवा सुनना चाहिये। श्रद्धाहीन, शठ, भक्तिसे रहित तथा धर्मध्वजी (पाखण्डी)-को इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोगकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिवपुराण भगवान् शिवको अत्यन्त प्रिय है। यह वेदके तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देनेवाला तथा भक्तिभावको बढ़ानेवाला है। भगवान् शंकर इसके वक्ता और श्रोताका सदा कल्याण करें—'शं करोतु स शङ्करः।' - राधेश्याम खेमका

[ श्रीशिवमहापुराण-

और वीणाकी ध्वनि गुँज उठी। उस विमानके मध्य भागमें दो